

श्रीपरमात्मने नमः ।

# असहमत-संगम।

## जिसको

हरदोईनिवासी थानू चम्यतराय जैन बार-एट-लाने स्वविरिचत 'कन्फ्लुएंस सोफ छोपोजिट्स' नामक छंप्रेजी प्रंयसे बाबू कामवाप्रसादजी जैन (वरेजीवाले) तथा अन्य विद्वानीकी सहायता द्वारा हिंदी भाषाने अञ्चलाह कर

प्रफाशित किया।

ंबम ग्रंस्करण } माघ, वीरनिर्वाण संवत् २४४८ { न्यो॰ १)

# Printed by—Srilal Jain JAIN SIDDHANT PRAKASHAK PRESS' 9 Visvakosha Lane, Bagbazar, CALCUTTA.

## भृमिका।

यह पुस्तक जो प्रव पाठकोंके हाथमें है प्रचलित धर्मीके मेद थ्रांर विरुद्धनाके मृल कारण्के सम्बंधमें वर्षांकी लगा-तार धेर्ययुक्त द्यानवीनका फल है। इसको में सत्यताके । जन्नासु-ं श्रोंके सन्मुख एक गुप्त भाषाके विशापनसृद्दित उपस्थित करता हूं जो एक ऐसी भारी दर्याप्त है कि जिससे धार्मिक विश्वासका रंग परिवर्तित हो जावेगा श्रीर विचारोंकी कायापलट हो जावंगी। निःसंदेह कुछ मनुष्योंका ऐसा विचार चिरकालसे है कि धार्मिक पुस्तकोंमें केवल प्राफृतिक शक्तियों अर्थात् मेघ वपां वनस्पतिको उपगता इत्यादिके काव्य श्रयवा रूपक श्रलंकार भरे हुये हैं परन्तु इस विचारमे जिजासु विचारक बुद्धि संतुष्ट नहीं होती और इस पर साधारण रोनिन सहमतता भी नहीं है जो इसके सत्य होनेकी दशामें होनी चाहिये थी। तथापि । केवल इनकी विकलता ही इस वातको विद्यापित कर देती है कि यह पुस्तक :तिहास रूपमें पढ़े जानेके लिये नहीं लिखी जा सकती थीं और न लिखी गई। जो नवीन दर्यापन यह हुई है बहु इस बानको जाहर कर देगी कि वेद कुरान जैन्दावेस्ना ख्रौर निस्नंदेह मारे प्राचीन कथाशास्त्र, सब एक ही भाषामें लिखे हुये हैं और उस विरुद्धताके स्थानपर जो उनके ऊपरी लिपिके श्राचरोंकी भाषाओंमें पाई जाती है परस्परमें एक दृसरेकी । एकताको सावित करते हैं। हम इस गुप्त भाषाको पिक्टोकृत

कह सकते हैं ताफि इसकी प्राकृत श्रथवा साधारण मनु-प्योंकी भाषा श्रौर संस्कृत श्रयवा विद्वानोंको भाषासे पृथक् किया जा सके । पिक्टोकृतका मुख्य भाव यह है कि वह उत्त-मोत्तम मानसी विचारको कविताके रूपमें प्रगट करती है और उसका गुग यह है कि उसमें समस्त दर्शनोंको एक ही चित्र या चित्रोंके चौखटेमें भर दिया जा सकता है। इस पुस्तकका कुट विषय मेरी पूर्व लिखित 'दि की धाफ नालेज' में दिया गया था और पंक संज्ञिप्त भाग इसका मेरे प्रेक्टिकल पायके संकलन ( Appendix ) में दिया जा चुका है जो १६१७ में प्रकाशित हुई थी। यह नवीन पुस्तक जो व्याख्यानोंके कपमें लिखी गई है सारी क्वानवीनके फलको एक संयुक्त श्रौर संदिप्त रूपमं दिखाती है श्रोरइस विचारसे छावी जाती है कि इससे कमसे कम विद्यामयी क्षानवीनकी उन्नति होगी । यह वात मेरे लिये कुछ साधारण संतोषका कारण नहीं है कि मैं इसको पंसे मूल्य पर अपर्ण कर सकता ई कि जो प्रत्येक मनुष्यकी शक्तिमें है। केवल इतना ही श्रीर कहना बाकी है कि इस पुस्तकके न्याख्यान सब एक दूसरे. . से एक विशंष कपसे उपयुक्त हैं और उनको उसी कमसे पढ़ना चाहिये जिसमें वह दिये गये हैं।

इरदोई, ३१ मार्च १९२१ जनवरी १९३२ (हिन्दी अग्रवाद)

चम्पतराय नैनं

# संक्षिप्त चिन्होंकी ब्याख्या।

. -----

(१) १० रि॰ ए॰—दि इनसाइक्रोपीडिया ग्रोफ रिजीजन पेंड पेथिक्स।

- (२) प॰ हि॰ मा०—दि परमेनेंन्ट हिस्ट्री ओफ भारतवर्ष।
- ं (३) सें० बु॰ रं०—दि सेफ्रेंड बुक्स घोफ दि हैस्ट।
  - (४) से॰ बु॰ हिं॰-दि सेकेड बुक्स खोक दि हिंदूज ।
  - (५) से॰ बु॰ जै॰-दि सेकेड युक्स घोफ दि जैन्ज।
  - (६)सि॰सि॰फि॰—दि सिक्स सिस्टेम्स आफ रहियन फिजोसोफी (मैक्समूलर साहबकी)

# विषय सूची !



#### पहला व्याख्यान।

तुलनात्मक धर्मनिर्णय। एक विद्या है। मिन्न २ धर्मोंकी छान वीन करती है। भाव मण्डनरूप है। माधवाचार्यकी पुस्तक। वर्तमान प्रश्न पुरुनाकी विधि। उसकी कठिनता। प्राप्त होनेवाले फल। बुद्धिगम्य विधि। पक्ष और हठसे वचनेकी आवश्यकता। व्यक्तिगत हार्दिक परिमाणसे पहित्यात। हर शास्त्र पर भी भरोसा नहीं किया जा सक्ता है। मिन्न २ धर्मोंके विश्वास। जैनमत। वेदोंका मत। जरदस्तका मत। यहूदियोंक धन। वेदान्त। सांख्य। न्याय। वैशेपिक। योग। वोद्धमत। ईसाई मत। वेदोंके पश्चात्का ब्राह्मणोंका मत। पुराण। यह। शाक्त मत। शोकत्य (मर्भ) मत। रोजीक्ष्यियन मत। फ्रीमेसेनरी। राध्य स्वामी मत। शिंतोंमत। बहाई मत। कवीर पंथ। दाद पन्थ। सिक्खोंक मत। आर्थ समाज। वृह्य समाज। देव समाज। थियोसोफी। ताओ मत। कनप्यूषियनका मत। अमरीकाके धर्म। चार्वाकका मत। इनकी सहश्

## दुसरा व्याख्यान ।

दुळनाकी विधि । मनमें पक्षपातका होना । प्रथम आवश्यकता जन्मके धर्मके विश्वासका मूल्य । विचारसे सत्यताके वोधका प्राप्त न संभव । ज्ञानके मार्ग । प्रत्यक्ष । अनुमान । साक्षी (शब्द) विज्ञान । दर्शन शास्त्र । दुद्धि विचारका मूळ कार्य कारणका नियम । अनुमान । नयवाद 

## त्वीवं व्याख्यान ।

(事)

धार्मिक राइन्छ । साइन्सका ध्याय ग्रान है । संदाय । विपर्यय । धन्यकी धन्यवसाय । साइन्सका पिट्टला नियम । लोकस्थितिका नियम । द्रव्यकी नित्यता । टसका त्रिगुण कर्तव्य । संसादकी सामित्री । जीव और पुद्गल । पुद्गलवाद । मित्रव्य आर चेतना । चेतनाके विशेष छक्षण । प्रत्यक्ष (जान ) । चेतनाकी दशायें । शानका स्वस्य । तर्क वितर्क । जीव द्रव्यका अखण्ड स्वस्य । समरण । चेतनाके स्वामाविक ग्रुण । आरमाकी स्वामाविक सर्वेद्यता । अयरिचित (जिसे कोई भी न जान सके ) । बाटन मद्राहाय वा उनकी संमंति

### व्तीय व्याख्यान ।

(頓)

भेजेके घान । विचार । प्रायक्ष कार स्मृति । अगराव । भारमाका स्वामानिक आनन्द आनन्दका स्वरूप । मुख अर दुःख । भारमाका परमारमापन । परमारमापन क्यों प्रगट नहीं हैं । कर्मोका धारिया प्रमाद । द्रव्य कर्म । आत्मा भूतकालमें कभी पवित्र द्शामें नथी । कर्मोका विभाग । तस्व । पदार्थ । जीव और पुद्गठके संयोगके नियम । शात्माके स्र्मशरीर . क्षावागमनकी वृंद्वानिक क्षाव्या । मोक्ष कैसे प्राप्त हो । सल्यमार्ग । सम्यग्दर्शन । सम्यग्द्वान । सम्यक्तारित्र । क्षान्तरिक परिवर्तन जो सम्यक् दर्शनको उत्पन्न करते हैं । अहिंसा । यहस्थ धर्म । ग्यारह प्रतिमार्थे । वत । संन्यास । धर्मके १० उत्तम लक्षण । सम्यग्दर्शनका उत्तम पल । जनमत और साइन्स.................

# चतुर्थ च्याख्यान ।

मेटाफिजिक्स । धार्मिक मेटाफिजिक्स । हिन्दुओं ६ दर्शन । वेदांत । फिलासफीके यथार्थ नियम । सांस्य व वेदान्तका ग्रकावला । वेदान्त की न मुक्ति । सूफिशोंका मत । शहूदियोंका गिरोह । सांस्य । उदाहरणके आधार । न्याय । न्याय । व वेदांतका ग्रकावल वेशेपिक स्कूल । वेशे- विकके पदार्थ । योग । जैन मत और योग । समाधि । प्राणायाम । अद्भुत शिक्तां । पूर्वमीमांसा । कर्मोंका फल कैसे मिलता है इस पर जैमिनिकी सम्मति । महाभारत । बलिदान । मैक्समूलर महाराय वा हिन्द । दर्शनोंका मूल । हिन्द जिह्नासुओं की सम्मति । बौद्भात ....... १५९

#### पंचम न्याख्यान।

( 45 )

देवी देवताओं वाळे धर्म । विद्वानों की श्रमफरता । श्रान आग नहीं हो सक्ती । न भोजन बनाने का बिरूप । इन्द्र वर्षा नहीं । न सूर्य भास्कर हैं । विद्वानों वा अपर मनुष्यों के भूल के कारण । देवी देवताओं वाळे धर्मों की दो भाषायें । यथार्थ भाषा पिक्टोकृत । जेको रियटकी सम्मति वैदों के मान पर । के॰ एन॰ श्रम्यकी न्याह्या । वेदांग । विद्या ।

। बहदियोंके शास्त्र भी ऐसे ही लिये हैं। कव्याला । शब्दोंका गणनार्थ । इंजीलका नया अहदनामा भी ग्रप्त भाषामें लिखा है। महाशय प्राइज ब इन्जीरुका मम् । ओरीजेनकी सम्मति । ऐतिहातिक माव वाइविसके · विरद है। बाइबिलकी सेट्तिके बारेमें विद्वानोंके इतराज। नये अहदना-, मेके विरोध वाक्य आर असटमतियां इन्जीलोंकी फदानियोंके निकास । ने॰ एम॰ रोबर्टेशन ही सम्मति इंजीलड़ी शिक्षाने संबन्धमें । जोनेफ मेकेव साहबकी सम्मति। मियराई मत और रीन ईगाईकी सहशता। बाइपिल स्वयं अपने मातार्थके संबंधमें । क्या देश कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है ! । इस्लाम । कुरानका मर्म भाव । मुमलमानोंका बातिनी फिरका । इस्ताम और फिलासफी । देवी देवताओं के मर्में के मैद । गणेश । वैदिक देवताओंकी कमावली । सूर्य । इन्द्र । कारन । वशिष्ठ ऋषि । विश्वामित्र । े लोक। ब्रह्मा । विष्णु । शिव । ऋषम । भरत । यूप । नम्बद्दीप । भारत ं वर्षे । इस्सेत्र । प्रयाग । मयुरा । गोवर्धन पर्वत । इतिहार । गंगा । यमुना । सरस्वती । अवतार । प्राचीन सटदनामेकी कथाय । पतन । 'अदनका बाग । आहम । हजां ! सर्प । जीवन । नेकी व संधीके ज्ञानका कुछ । पाप । आप । काजीनागराम । आदमके प्रश्न । दाबिर । केन । इनका बिक्रान । हाबीलका फल्ट । फेनको आप । सेत । इनोस । ... १९०

#### पंचम न्याख्यान।

(明)

नबीन शहदनामेकी शिक्षा । आत्माका परमात्मापन । पतन । विका । पापका कारागार । मुक्तिका मार्ग । कर्म । ईशाईमतकी ग्रुप्तशिक्षा । ईशाईमतकी ग्रुप्तशिक्षा । ईशाका रूपक मात्र जीवनचारित्र । वहईका पुत्र । लोमहारा परीक्षा ।

सलीवपर चढाया जाना । गोलगोथाका स्थान । चटानीका फटना । सूर्य-का अन्धकार हो जाना । मन्दिरके पर्देका फट जाना । कत्रोंका खुलना ।-नवीन अहदनामेमें आवागमनके नियम । "तुमको सलताका भान होगा आर सत्यताका ज्ञान तुमको मुक्त कर देगा "। मुक्ति कृपा वा दयासे प्राप्त नहिं होती । मृतोथान । कयामतमें क्यों विवाह नहिं होता । राग तथा ! द्वेष । यहूदी आवागमनको मानते थे । आत्माका लिंग । ईश्वरका पुत्र । त्यागके लाभ । इंजील तथा जैनशास्त्रोंकी सहमतता । इंग्रु तथा यहुना । इवनसन यहुन्नाके कृत्योंके संबंधमें। जीवन वा बुद्धि। ईश्र तथा यहुन्नाके वपतिस्मे । भक्ति वा वैराग्य । दुलहन । कायिष्ट ( मसीह ) वा कृष्ण । गे।वर्धन पर्वतका उठाया जाना । गोपियोंका प्रेम । महाभारतका संप्राम । इसलाम । मुहम्मदका जीवन चरित्र । शकउल कमरका अद्भुत कार्यं । स्वस्तिक व हिलाल । जवराईल फरिस्ता । कुरानके अन्य फरिस्ते । इसलाम की शिक्षा । सहम्मदकी गुप्त शिक्षाका कारण । शम्शतवरेज । फरीदवहीन अत्तार व अन्य मुसलमान मर्भेज्ञ । कुरानमें मानवी व पशुवद् जीवनकी सदशता । मुसलमानोंकी पूर्वकी ईश्वरीय शिक्षांकी स्त्रीकारता । प्रारव्य । लै।हए महफूज । आनागमन । मुक्ति । चुक्तिके साधन । चारित्र • • २४५

#### षष्ठ व्याख्यान ।

प्राचीन और छप्तधर्म । वेवीलोनियाका धर्म । तम्मुज । इत्तीनी । इस्तार । मिसिरी मत । ओसाइरिस । हीरोडोटस । प्लटकेकी व्याख्या । ओसाइरिस की मृत्यु और उसका जी उठना । मिसरी व यूनानी मर्म । डायोनिसस । जेगरिश्वस । टाइटैन्स । त्व मत । ताव क्या है । तावके प्राप्त करनेकी रीति । "में मार्ग, सल्य व जीवन हूं" । जैनमतका रत्नत्रय मार्ग । मिथराई

मत । मिथरा और वरुण । हिन्दू और पारसी देवताओं की सहशता। संसारकी उत्पत्ति पर पारसियों की विक्षा। पारसियों के देवताओं की कमा-वली। सहरा मजदा। सहरमन। लडनेवालों का मिडे रहना। पारसियों के फरिस्ते। उनके भूत प्रेत। जेन्दावेस्थाकी सृष्टिसंबन्धी विक्षाका भावार्थ। इमका बाटा। संसारका नृतन हम। युद्धका परिणाम। अहरमनका परा-जय और समका भागना। जोरोस्टियन धर्ममें आवागमनका नियम। पारसी मत व तपस्या। वर्तमान पारसियों की सम्मति। मुख्य मंतल्य. ३०६

#### सप्तम व्याख्यान ।

ईश्वर । सबैसाधारणका विचार । इसका प्रमाण । परमातमा और पाराणिक शास्त्रोंकी रचनायें । शृतिके यथार्थ चिन्ह । गासक व स्रष्टि । रचनेवाला ईश्वर । अखंड सत्ताओं ( इच्यों ) की निखता । पोलुसरस्लका विचार ग्रह आत्मा अग्रह आत्मा और देह संवधमें । कमेंकि दण्ड आंर प्रस्कार धेरी मिलते हैं । ईश्वर शृद्ध आत्मा है । उत्पन्न करना श्रद्ध आतमाका काम नहीं है। विविध ईखर मक्तोंके शाखोंने वर्णित ईखरीय गुण । हक्सटे ईश्वरीय गुणोंके संबंधमें । आत्माके वाहर कोई मोक्ष देने-वाला नहीं है। ईश्वरत्रमादका भावार्थ । दोत्रकारकी अमुक्त आत्मायें। भन्य व अभन्य । अभन्योंको मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता । पंचलिक्यमां । षदिसा । ईश्वरमें लय दोना । ईश्वरका द्दय । ईश्वरके ग्रप्त नाम । "मैं हुं" ं इसपर सहमति । ईश्वरके अन्य नाम । गुप्त विक्षाके ईश्वरका यथार्थ ं निकास । परमात्मा ऋषमदेव । हिन्द्रओंकी सार्धा । तीर्थकर । तीर्थंकरका ं पद कैसे प्राप्त होता है। तीर्थंकरका वैभव। विविध धर्मीके ईश्वरीय विचार। इ अद्भुत कर्तव्यसे परमात्मापनका प्रमाणित न होना । ईश्वरकेकतिपयनार्मी

का भावार्थं। तराफीम । मुकाशकाके २४ महातमा । मुकाशकाकी ग्राप्त शिक्षाका यथार्थ भाव । मेमनेका ममेझानमें प्रवेश करना । नपतिस्मा। ईश्वर पिता क्यों कहलाता है। हिन्दू मतका स्पृष्टिसंबन्धी विचार । नहाा। .विप्पु । महेश । त्रिमृतिं। तीन प्रकारके ईश्वर । यथार्थ ईश्वर श्रीर तसका श्राद्वितीयत्व । पूजनीय तीर्थकर । कविकल्पनाके देवता । इनका पूजना मना है। जरदस्त मतके २४ शुद्ध । नेवीलोनियाके २४ मंत्री । खुदा ३६०

#### प्रष्टम च्याख्यान ।

भर्मेका अभ्यस्त पहल । पूजा पाठ । पूजाके अंग । प्रार्थना । किससे , प्रार्थना करे । कान प्रार्थना करे । किस वातके लिये प्रार्थना करे । वयों -कर प्रथंना करे । प्रार्थनाके फल देनेकी शक्ति । वत । ईस्के अद्भुत कमें । प्रार्थनाका स्वीकार होना । अवमीकी प्रार्थना । ईम्बर तथा माया ( घन -) की पूजा। इंजीलकी प्रार्थना। जैनसामायिकके अंग। ईश्वरका राज्य । ्रमुसलमानोकी प्रार्थना । बुद्धमतवालोंकी प्रार्थना । गायत्री मंत्र । पार्सियों की प्रार्थना । सामायिक पाठ । बलिदानका नियम । याइविल बलिदानके . संबंधमें । पारसीमत तथा बलिदान । इसलाममें बलिदान । हिन्दुओं के बलि-ंदान । यश्व । गळ बलिदानका ययार्थ भाव । इन्द्रियां । ईश्वरपुत्र छंदन्य । शिक्षा । इन्जीलकी पवित्र त्रिमृति । बलिदान शन्दका व्याकरणी अभै । हज ( यात्रा ) । जुनेद इत्रके संबंधमें । ध्यान । ध्यानके सहकारी कारण । यशैयाह नवीका वक्तव्य शुद्ध सान पानके संबन्धमें । धारणाके स्यस्य । जीवनमें प्रवेश करना : योग । योगके विभाग । राजयोग । भिन्त योग । .इठ योग । ज्ञान योग । ईसुका जीवन तीर्थकरके जीवनपर बना है।

#### नवम ठयाख्यान।

मावार्ष व फल । विरोधियोंकी ६ पंजनक सहमतता । कविकल्पना नयार्थ कारण मेदोंका । वंद्वानिक सल्यता सवकी मूल है । धर्मोंकी क्रमा- असार किसिमबन्धी । जनमत अकेला वंद्वानिक धर्म । अतएव जैन प्लेट-फार्म अकेला मिलाप स्थान । अनेकांत वाद व एकांतवादकी विरुद्धता । परिणामोंकी अरोद सल्यता । संसारका भविष्य । कविकल्पनाकी उत्पत्ति और प्रचार । यथार्थ और शाब्दिक अर्थे की विरुद्धता । नवीनतम धर्मोंकी द्वा । जनकी कुन्जी (दि की आफ नालेज) एकंता और सल्यताका मंदिर । स्वाध्यायका उपवेश । गृहस्य और साधुके उद्देश । पुण्य व पाप आवागमनके कारण । जे० एन० प्राइज मुकाशिकाके यथार्थ भेदके संबंधमें । नौवीस महात्माओंके संबंधमें भूल । यथार्थ व्याख्या । जनीलोग शास्त्रोंको बन्द रखनेके अपराधी । विद्यान और धर्म । परिणामवाद । केतिम प्रार्थना । सब प्रार्थियोंको शांति और प्रेमका संदेश । परिणामवाद । केतिम प्रार्थना । सब प्रार्थियोंको शांति और प्रेमका संदेश । परिणामवाद ।



# अशुद्धि शुद्धि पत्र ।

इस पुस्तकमें छपाईकी बहुत गलतियां हैं परंतु वडी बडी गलतियां यहां दिखाई जाती हैं। पाठक क्षमा करें।

| वृष्ठ        | सत्तर | कहांसे | <b>अ</b> शुद्धि ়     | शुद्धि ।            |
|--------------|-------|--------|-----------------------|---------------------|
| ર            | ş     | नीचे   | यहदी                  | यहदी मती            |
| १८           | 3     | नीचे   | यहूदी                 | यहृदी धर्म          |
| १६.          | ११    | ऊपर    | हविल                  | हाविल               |
| २३           | ξ     | नीचे   | मानता '               | मानते               |
| સૂર્વ        | ***   | *****  | सांख्यके तस्वोंके न   | कशेको इसी नकशेसे    |
| ٠. '         | ,     | •      | जो फिर पृष्ठ १५६      | पर दिया गया है      |
|              | •     |        | मिलाकर शुद्ध कर       | लो ।                |
| 28           | É     | ऊपर    | धारग्"                | धारणां '            |
| 34           | ٤, `  | नीचे   | वकरी                  | वकरे                |
| કક           | ξ     | ऊपर    | श्रात्माके भन्ने बुरे | श्रातमाने भले       |
|              |       |        | कारयोंके कारणसे       | बुरे कर्मी द्वारा   |
| ઝ૪           | ३     | 27     | वैद्यानिक             | थ्यर्थात् वैद्यानिक |
|              |       | •      | रीतिसे                | रीतिसे ।            |
| go           | Ę     | >7     | पाये                  | िलिप                |
| <b>5</b> 9 , | १४    | 75 .   | · (कीमियाई गुण)       | (कीमियाई) गुरा      |
| XX           | ĸ     | ऊपर    | <b>उ</b> टना          | उंडानीं             |

| 47         | ११ | 5.    | हद् औसतको उसी | हद औसत           |
|------------|----|-------|---------------|------------------|
|            | *  |       | समय " जामै "  | (Middleterm)     |
|            |    |       | •             | को उसी समय       |
| •          |    |       |               | "जाम" (सर्वदेशी) |
| ķē         | =  | नीचे  | कुद्रती       | कुद्रती मन्तक    |
| 8.6        | ११ | ••    | नतीजा         | यह नतीजा         |
| 77         | ** | 17    | एक श्रनुसव    | एक प्रकारका      |
|            |    |       |               | पेन्द्रिय शान    |
| - ६१       | ક્ | 39    | हे जैसे       | है कि जैसे       |
| ર્દર       | ۶  | 31    | अभ्यासीं      | <b>आभासों</b>    |
| ર્દ ર      | ११ | 31    | सहधर्मी       | सहघर्मी          |
|            |    |       |               | <b>उदाहर</b> गा  |
| *,         | Ę  | 95    | र्द्वा        | रवा              |
| દૃંષ્ઠ     | •6 | ंकपर  | नहीं          | नहीं मानी        |
| 99         | ٦, | नीचे  | पर=           | पर साध्य         |
| ξx         | 4  | 23    | धर्घ          | ( धर्य )         |
| <b>33</b>  | Ę  | 37    | का            | की               |
| ž ć        | ११ | 27    | इलकाते        | ं इलभाते         |
| क्ष्ट्र    | ર  | 25    | वहः जो        | वह जो            |
| હક         | 8  | कपर   | में           | के               |
| <b>ፍ</b> ሂ | Ø  | 53    | धूनीवर्ज्स    | यूनीवर्स         |
| -=19       | ३  | नीचे  | भान           | छ्यानवीन         |
| 55         | ģ. | क्रपर | कर्तस्य ं     | उत्तेजना         |

|                    | •           |             | ( \$ )           |                        |
|--------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| पृष्ठ              | सतर         | कहांसे      | अगुद्ध           | गुद्ध                  |
| ٤٤,                | <b>22</b> , | 5>          | प्रकार           | प्रकारका               |
| 33                 | ર :         | <b>तीचे</b> | तार              | तौर                    |
|                    | ×           | 29          | , सकेगा          | ह्या सकेगा             |
| 308                | ११          |             | प्रकार           | प्रकारकी               |
| ११०                | ٤           | नीचे        | केदेने           | किसिमितके इंरा         |
| 11.                |             |             |                  | वद्ल देने              |
|                    | ø           | ऊपर         | नहीं है          | Be .                   |
| १११                |             |             | स्त्राभाविक      | संमवित                 |
| . 22               | ))          | "<br>नीचे   | वसता             | वस्त '                 |
| ११३                | १०          | गाप         | संचरित           | संचित                  |
|                    | _           |             | इस               | <b>उ</b> स             |
| <b>१</b> १६        | ર           | 99          |                  | प्राप्त होनेपर         |
| ११६                | ક           | 17          | होनेपर           |                        |
| १२२                | 5           | ऊपर         | बार              | वारबार                 |
| १२७                | 8           | नीचे        | नये              | नये प्रश्न             |
| १३४                |             | ऊंपर        | विचार            | और विचार               |
| १३७                | 8           | 91          | <b>ग्रानंदकी</b> | आनन्द्के<br>ब्राद्शिकी |
|                    | 8           | नीचे        | प्यप्रदर्शक      | पथप्रदर्शन             |
| 57                 | ર           | 77          | जिससे            | तैसे                   |
| हे <u>ई</u> स<br>श | - ·         | ३०          | <b>ए</b> ख       | <b>তত্ত্ব</b>          |
| 11                 | १२          | 57          | २                | २ इ.पमें               |

| <b>१</b> ४• | 8      | नी॰        | से                | का अर्थ            |
|-------------|--------|------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | فو     | 91         | होगा              | दर्कार होगा        |
| १४७         | 8      | <b>क</b> ० | से .              | से भी              |
| 59          | १०     | 19         | तौर पर कि:-       | तौर पर             |
| १५न         | 5      | नी॰        | नहीं है           | नहीं हो सकते 🧗     |
| १६२         | રૂ     | **         | परिवत             | परिवर्तित          |
| १७२         | ₹0.    |            | <b>बस</b>         | सत्य               |
| ३७६         | ×      | **         | सम्बं             | सम्बंध             |
| <b>2=8</b>  | ર      | कवर        | पूर्ति            | शर्ती              |
| १६१         | 3      | **         | किना ं            | फल्यनापं           |
| १६१         | 3      |            | शाहद              | प्रहद              |
| १६२         | k      | नीचे       | देवी              | दोनों              |
| 11          | ş      | 12         | श्रव              | ध्यद मैं           |
| १६३         | ३      | 99-3       | द्या              | <b>च्यय</b> '      |
| १६४         | Ę      | 89         | <b>छा</b> ितयान   | आतिमानह            |
| •1          | Ę      | . 12       | दुर्जन            | हृद्य              |
| 200         | Ł      | 91         | मध्य              | मध्यकी 🐪           |
| ( to \$     | *      | कपर        | चले प्राये हैं    | क्रुपे चले थाये है |
| Rok         | ķ      | नी०        | करामार्वे है      | करामात विवशुज      |
|             |        |            |                   | मुखतिजफ है         |
| 7.          | 3      | 93         | ज्याद्य :         | ज्यादा ईश्वरीय     |
| २०७         | ¥.     | ক•         | <b>कुरा</b> निय   | घह कुरानिय         |
| २०८         | ŧ      | *1         | हेकल              | हैकजने             |
| २०८         | -<br>- | नी-        | वाकीकी            | चाग्रीकी           |
| २०६         | Ę      |            | फिर्का            | फिर्का जो          |
| 5>          |        | नीचे       | धौर जो पूस        | यूस                |
| ,,<br>,,    | 4      | नीचे       | ं ज्योति <u>।</u> | ज्याति <b>प</b>    |
| ,,          | -      |            | -                 |                    |

|             | <u>_</u> | ऊपर         | खयालत 🧦                | स्यालात         |
|-------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|
| २१२         | 75       | MAK         | वरी                    | दरी             |
| २१३         | 5        | 22          | ·                      | वाश्रज          |
| 75          | રૂ       | नीचे        | <b>एस्</b> ज़          | यशैयाह          |
| <b>૨</b> ૧૫ | દ        | ऊपर         | यशै                    | शरीर धारण       |
| 350         | O        | ऊपर         | घारग                   |                 |
| 288         | 19       | नीचे        | मानते                  | जानते           |
| 220         | 8        | 77          | वातनी                  | <b>बा</b> तिनी  |
| २२१         | હ્       | ऊपर         | ं <b>इ</b> वरुप        | इन्तस्य         |
| <b>2</b> 23 | ११       | 77          | विद्या                 | भंजनविद्या      |
| रुध         | 8        | 2)          | परिचयपन                | परिचयपत्र       |
| <b>228</b>  | १०       | 23          | कहे                    | कटे             |
| 440         | 3        | नीचे        | अवश्य                  | श्रव हम         |
| 51<br>0.75  | ११       | . ऊपर       | थनित                   | ছায়ি '         |
| 225         |          | नीचे        | देह                    | द्गड            |
| <b>ર</b> રદ | ર        | नीचे        | क्लिप्ट                | बड़े            |
| २३१         | १०       | नाच<br>नीचे | Vorasha                | Varsha          |
| <b>4</b> 36 | થ        |             | प्राण्पनसे             | वृरे तौरसे      |
| <b>२</b> ३२ | 9        | ऊपर         | प्राज्यस्य<br>भावों    | , भवों          |
| 433         | £        | ऊपर         |                        | थवतार <u>ों</u> |
| <b>२३३</b>  | =        | र्नाचे      | श्रांत <mark>ों</mark> |                 |
| र३४         | Ê        | नीचे        | सजा                    | शब्द            |
| २३६         | 2        | ऊपर ं       |                        | नेवी घ वटी      |
| 530         | રૂ       | ऊपर         | ॥ द्वेप                | = हेप           |
| <b>२</b> ३७ |          | कवर         | वंधान                  | वंधन            |
| 280         |          | ऊपर         | <b>3</b> 8             | . <b>3</b> .    |
| <b>इ</b> ४१ |          | <b>क</b> पर | जनती                   | ं सानती         |
| 485         |          | नीचे        | पदार्थ                 | जीवत्व          |
| 282         |          | ऊपर         | •                      | बरा             |
|             |          |             |                        | •               |

| ***            | ŧ          | नीचे   | × ·             | +                 |
|----------------|------------|--------|-----------------|-------------------|
| २४७<br>२४८     | ξò         | स्वर   | विभ्वास         | फल्याम् `         |
|                | ~          | र्नाचे | करंधियों        | '२ इरंथियाँ       |
| 386            | <b>ર</b>   |        |                 |                   |
| २५६            | : 2.2      | नीचे ' | ं रंस्          | ंईस्की            |
| 28.5           | ঙ          | नीचे   | केंद्           | केंद्रके '        |
| <b>ર</b> ५६    | Ę          | र्नाचे | वस              | वस श्रसव्         |
| <b>ર</b> ક્ર્  | <b>%</b> . | नीचे   | गड़ा            | गढ़ा              |
| २५ ७           | ११ ं       | नांचे  | . ३२            | <b>3</b> 3        |
| <i>ગુંબુ</i> છ | ?          | नीचे   | कमाल            | कमालका ·          |
| <b>વ</b> દેક્  | 8          | ऊपर    | तना             | तङ्ग              |
| રદેપ્ર         | ٤          | 2+     | पाप और पुराय    | नेकी छौर बदी      |
| २७१            | S.         | 27     | मुक्दमसे        | मुकद्सने          |
| २७२            | 85         | क्रप्र | हुआ .           | होता              |
| 240            | E4 .       | 2.8    | पुराय और पा     | र नेको और बदी     |
| २८७            | £          | 9.0    | घ्रयवा हम्य     | दश्य              |
| <b>3</b> 88    | •          | नीचे   | प्रगंसा         | घर्णन             |
| २६५            | 48         | ऊपर    | <b>ह</b> ई      | दुई               |
| ર્દ્દ          | U          | नीचे   | <b>युने</b> ज   | ध्यूजेन <u> </u>  |
| २६६            | ર          | नाचे   | मृक्ति की       | की शक्ति •        |
| ३०१            | રૂ         | नीचे   | मीर ं           | गीर               |
| <b>\$33</b>    | ६          | नीचे   | श्रीरमजदा जो    | थोर्भन्द जो पहलवी |
|                | •          | प      | इलवो श्रोर हमजद |                   |
| 333            | 3          | कार    | ग्रच्डा         | द्यांपत           |
| उंदर           | ३          | र्नाचे | Principals      | Priciples         |
| 340            | 6          | नीचे   | भग              | भाग               |
| 346            | 3          | कार    | सव या थोड़े     | सव घोड़े          |
| ર્ફર્ફ         | 4          | नीचे   | टस              | तस्की             |
| 363            | १०         | ऊपर    | पद्म            | पद्मी             |

| 366                | 20  | नीचे        | बद्ल                 | बदला                |
|--------------------|-----|-------------|----------------------|---------------------|
| ₹08                | ?   | <b>कपर</b>  | त्तलियों             | र्तालियों           |
| 305                | Ø   | ऊपर         | इसजिस्ना             | इसतिस्ना            |
| 7)                 | 6   | नीचे        | जवर २८               | जबूर ७८             |
| 306                | 4-6 | <b>कपर</b>  | मनुयों               | मनुष्यों            |
| 363                | 8   | र्नाचे      | निमञ्ज               | लय                  |
| इंहर               | 5   | 37          | জা '                 | जी                  |
| 565                | ×   | ऊपर         | दूसरे                | दुसरों              |
| ८०१                | 5   | 37          | याकृव                | याकूवके             |
| ८१०                | ક   | 39          | कप कभी               | रूपक भी             |
| ४१७                | 5   | ऊपर         | <b>उपयुक्त</b>       | अनुचित              |
| કરક                | १३  | 59          | प्रशंसा              | वर्णन               |
| 880                | 8   | नीचे        | १                    | ५०                  |
| ઇઇર                | 9   | ऊपर         | परमात्मा             | परमातमाके           |
| 580                | 8   | ंडजपर       | Sb.                  | Sp.                 |
| 843                | 9   | 5)          | प्रत्यज्ञ            | यघार्थ              |
| ८४४                | ર   | ***         | <b>उ</b> ण्युक्त     | हर्पद्ायक           |
| 33                 | k   | 99          | खुनानी               | <b>घु</b> द्गनी     |
| 877                | १३  | 15          | द्रव्य भड़क          | भ इ <b>क</b>        |
| 8६२                | 3   | नीचे        | स्थानपर              | स्यानपन             |
| 8 8 8              | 8   | 59          | सव                   | श्व                 |
| <b>ક</b> ર્દ્દ પ્ર | २   | 53          | समान                 | सामान               |
| ୫६६<br>୧୯୮         | १०  | 55          | जातने सींचने         | जोतनं या खेत सींचने |
| 860                | 8   | <b>क</b> वर | <del>र</del> वर<br>^ | सार                 |
| કફેફ<br>કળક        | १   | नीचे<br>ऊपर | हजी                  | हाजी                |
| <b>\$</b> 00       |     |             | चमन<br>धर्मके        | वसन                 |
| 800                |     | "           |                      | धर्म                |
| 406                | 4   | 19          | भनित्य               | <b>अ</b> वास्तविक   |



थीपरमात्मने नगः।

# असहम्त संगम।

अर्थात्

# तुलनात्मक धर्मनिर्णय।

प्रथम व्यार्च्यान।

# विषय-दर्शन ।

ः तुलनाताक धर्मनिर्णय एक विज्ञान है। वह मानुपिक विद्या हा वह ध्रंग है कि जो भिन्न २ (धर्मों) मतोंकी शिलाधोंको का दृसरेखे धनुक्ल करनेके निमित्त उन मतोंके विचारोंका केरचय करनेकी जिद्यासा करता है। ध्रौर सत्य पर पहुंचनेके लेये सनातन विद्याको नियमानुक्ल एकत्रित, करता है ध्रौर सिका ध्रंथ बतलाता है। उसका प्राहुर्भाव ध्रालोचनाकी उस नीति पर निर्भर है कि जिसकी श्रांतिम श्रकृति मंडनरूप है। कमसे कम इस श्रंशमें कि वह प्रत्येक प्रकारके विश्वासमें सत्यताके श्रंशको खोजनेका प्रयत्न करता है। यद्यपि प्रसङ्गचन्न प्रारम्भमें भिन्न २ मतोंमें लगे हुए सम श्रोर श्रुटियोंके जालोंको हटानेके लिये थोडी बहुत तोड फोड किये विना भी काम नहीं चलता है।

यह विषय वहुत विशाल एवं नृतन है। वास्तवमें अव तक किसीने इसकी थ्रार वैशानिक ढंगसे दृष्टिपात नहीं किया है। इस पर चौदहवीं शतांब्दीका एक प्रन्थ 'सर्वदर्शनसंप्रह' नामक मिलता है, परन्तु न तो यह प्रन्थ वास्तविक विशान पर श्रवलित है थ्रीर न इसमें सय धर्मोंका ही वर्णन है। इसके कर्ता माधवाचार्यने केवल संत्तेप रूपमें उन मुख्य मुख्य वातों पर जो उनके जाने हुए धर्मोंमें विवादास्पद थीं, तर्क वितर्क किया है। परन्तु वह प्रश्न को श्राजकल उपस्थित है वह संत्तेपमें मुख्य र सेद्धांतिक पातों पर वादानुवाद कर लेनेसे उतना सम्बन्ध नहीं रखता, जितना कि प्रत्यत्त पेसे विरोधी जेसे जेन, वेदिक, ईसाई, इस्लाम, पार्सी ध्रोर यहदीको एक लायनमें लाकर सहगत करा देनेसे रखता है। यह कहना धनावश्यक है कि श्रवनक इस प्रकारके प्रयत्न नहीं किए गए हैं। हां ! वर्तमान समयके कुछ

भानिम अथवा अर्थभ्रमिश विद्वानोंने पुरुपार्थके जोशमें और मानुपिक प्रेमसे प्रेरित हो इन विभिन्न धर्ममिसे कुळ्को खींचतान कर एक समान प्रकट करनेका प्रयत्न किया है। परन्तु हर प्रका-रके विश्वासोंको शामिल करते हुए, प्रधांत् पूर्ण रूपमें इस वि-पयपर कभी भी विचार नहीं किया गया है और न मानुपिक विचारावतरणके इतिहासमें कभी इससे पहिले विभिन्न धर्मोंके भापसी अगडोंके मूल कारणोंको जाननेका प्रयत्न ही किया गया है।

तुलनात्मक विधिकं सम्बन्धमं भी हमारे पूर्वजीको यह नियम पसन्द प्राया है कि विभिन्न धर्मीके विरोधात्मक तत्त्वोंमें जुळ्को जिन पर वे सहमत हैं छांदलें ध्यौर उन पर जोर दें। ध्यौर ग्रेष उन सब तत्त्वोंको, जो विभिन्न धर्मीमें विरोधात्मक पाप जाते हैं, दबा दें। परन्तु यह नियम हमें पसन्द नहीं है। कारण कि कहीं विरोध इसप्रकार दवानेसे दब सक्ता है? ध्यौर न कभी स्थायी पेक्य—समानता ही संभव है जबनक कि विरोधात्मक तत्त्व इल न हो जाई। ध्रतः वास्तविक पक्ता तक पहुंचनेके लिए यह ध्या-व्ययक दें कि हम इन विरोधोंको तली तक पहुंचें, जिलसे कि उनके ध्यान्तिक एकताके नियमोंको (यदि कोई हों तो) जान सक्ते। ध्रस्तु। हमें वहिमीमके नीचे खूप गहरा गोता लगाना

#### असहमत-

होगा जिसके द्वारा हम इन विरोधोंको उत्पन्न होता देख सकें। इस प्रकार हम एक स्तयके मंदिरका निर्माण करेंगे जो सब जा-तियों थ्रौर मनुष्योंके लिए वास्तविक पूजनीय थ्रौर एकताका पूजास्थान भी होगा थ्रौर जहां पर विरोधोंको दवाया नहीं जायगा परन्तु वे सत्यता थ्रौर यथार्थताके वास्तविक तत्त्वोंको साफ श्रौर निश्चित करानेके कारण वन जांयगे थ्रौर जहां पर उनका दुहराना मनुष्योंमें हार्दिक प्रेम श्रौर मिश्रताको थ्रौर भी ज्यादा पुष्ट करेगा।

परन्तु यह विचार भी आपके हृदयमें न आना चाहिए कि
आप या में ऐसे विषयको इस लेखमें पूर्णतया हल कर सकते
हैं। केवल इस विषयकी विशालता ही इसे असम्भय ठहराने के
लिए पर्याप्त है। दो प्रकारके कष्ट यहां पर उपस्थित
होते हैं। एक समयका, जो ऐसे कार्यके लिए वहुत ही संकुचित
है। दूसरा अजानकारीका उन अद्भुत गुप्त समस्यायों के
मतलवसे, जो बहुतसे धार्मिक एवं सैद्धान्तिक तत्त्वोंसे संबंधित
हो गए हैं। परन्तु इल अधोंके मुकावलेमें एक विश्वासदायक
व साहसवर्धक बात भी है। और वह यह है कि गुप्त समस्याआंकी शिक्ता अनुमानतः समानान्तर ढंग पर विभिन्न धर्मी व
अतोंमें चली धाई है और उसके हल करनेकी कुझी भी प्रत्यक

थाचीन शाखमें हिपी हुई मिलती है और सरलनासे वनाई भी जा सकी है । गुन्न गिनाओं और समस्याधोंका वडा ·यवं विचित्र समृह इस प्रकार ऐसे कुड़ नियमों पर निहिचत हो जाता है जिनसे कि हम विश्वस्त स्वसे प्राचीन धर्मों के वास्तविक तत्त्वोंका, जो शताब्दियोंकी धृतको नीचे दने पडे हुए हैं, फिरसे निर्माण कर सके हैं । इस ढंग पर जो नतीजे हम निकालेंगे उनकी सत्यताका, यत्कि कहना तो यूं चा-'हिए कि उनकी ययार्थ सत्यताका, पूरा विश्वास विभिन्न मतोंके पक स्थान पर मिलनेसे हो जाता है। प्रश्रीत् जब कि विज्ञान ·(Science) खिद्धांत, पुराण, शास्त्र आदिका मिलान एक वातपर हों जाये तो फिर उसकी सत्यता और पूर्णनामें कोई संशय नहीं रह - सका है। श्रस्तु। इम केवल तुलनात्मक-धर्ग विद्यानके प्रारंभिक ंतत्वोंका ही वर्णन नहीं करते रहेंने विनेक एक यथार्थ सत्य व । एकनाके मंदिरका भी निर्माण करेंगे जो हर जमाने ख्रीर हर समय , केलिए वास्तविक मीरास (पेतृक सम्पत्ति) मनुष्य जातिका होगा : ध्रौर यह एक उछ एवं विज्ञान नीतिज्ञास्त्रका पवित्रस्थान भी ःहोगा जो हर प्रकार पूर्ण एवं श्रपने प्रत्येक श्रंगमें पूर्ण श्रौर स्त्रा-ं वलिनत होगा। यद्यपि इसमें श्रंधिक स्थानोंके जिए भी जो ंड्रमारी वनाई हुई मित्तियों ग्राौर नियमोंके ऊपर भविष्यमें उठाए जायं, गुन्जाइश रहेंगी । हम आशा करते हैं कि हमारें प्रयत्नोंका फल जो आपके सानने आएगा वह पूरे तौरसे हमारे हंग और नियमकी सफलता और सत्यताका काफी प्रमाग होगा।

धर्म-मिलन ( पेक्य ) के विषयमें प्रापको धौर मुक्तको जो इस न्यायके मंदिरमें विद्यमान हैं इसवात पर सहमत होना चा-हिए कि विभिन्न समस्वायोंको हल करनेमें, जो इस सत्यकी खो-जमें भिलें, ठीकठीक न्यायकी कसौटी ही हमारी प्यप्रदर्शक होनी चाहिये। पत्तपात धौर द्वेप सत्यताके विपरीत हैं। धौर उन्म-त्तताका उत्ताप बुद्धिका संहारक है। मनुष्योंके निजी ग्रन्ध वि श्वास और अनिश्चित ज्ञान भी हमको सहायता नहीं दे सक्ते हैं। इन के भी बुद्धिको ज्ञानप्राप्ति नहीं होती है। श्रौर इस कारण सत्यकी खोजमें यह वाधक है। जैला कि एक और स्थान पर पहले कहा गया है। यदि वैज्ञानिक सिद्धान्तोंके वजाय मनुष्योंके निजी विश्वासोंपर भरोसा किया जाय तो प्रत्येक पागल मनुष्य को भी धर्माचार्य वननेका अवसर प्राप्त होगा और प्रत्येक उन्मव मनुष्यको चिज्ञानप्रेमी वननेका । एस, न्यायकी कसौटी-केवल ' खुद्धि ही हमारी पथप्रदर्शक हो सकी है। कमसे कम उस समय तक तो श्रवश्य ही, जनतक हम किसी पेसे गुरुकोन पालें जिस-

की पथप्रदर्शक बुद्धि हमारे पर्गोको सत्य मार्ग पर चलाने के लिए अचल प्रकाशका कामदे। इसी कारणवश प्रारंभमें हमें धर्मशास्त्रोंके तत्त्वोंको भी छोड़ना होगा। क्योंकि करीव २ सर्व धर्मोंके शास्त्र केवल ऐसी वातोंसे भरे हुए नहीं हैं जो कि पूर्णक्षेण अविश्वास योग्य ही हों और जिन को कि केवल स्वधर्म होने के हेतु विश्वास करनेवाला ही ग्रहण कर सक्ता है। मुतरां एक धर्मशास्त्र दृसरे धर्मशास्त्र और कुळ स्थानोंपर स्वतः प्रपने पूर्वक थित सिद्धान्तोंसे विपरीत कथन करते हैं और यहां तक कि उन्हें सरल एवं ग्रुद्ध सत्य मानना नितान्त थ्रसंभव प्रतीत होता है।

बुद्धिगवेषणा प्रयवा मानसिक खोज किसको कहते हैं? और बुद्धिकी उत्तमता एवं विशालता क्योंकर जल्दीसे प्राप्त की जा सक्ती हैं? ये वार्त दूसरे व्याख्यानमें वताई जांयगी। परन्तु यह प्रत्यत्त है कि जो मनुष्य प्रपने धार्मिक मिथ्या भ्रमों (Superstition) की जड़ उखाड़ कर नहीं फेक देता है वह सत्य की खोज करने योग्य नहीं कहा जा सक्ता है। यदि कोई सज्जन ऐसा हो कि जो ध्रपनी बुद्धिके निष्पक्तपात विश्वासोंको प्रह्मा नहीं कर सक्ता है तो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिये यदि उसका यह दावा कि उसको समसदार माना जाय बुद्धिके इजलाससे खारिज हो जावे। असहमत-

श्रव इस विविध धर्मोंके तत्त्रों श्रोर सिद्धान्तोंका घर्णव करेंने जिससे कि उनकी समानता और विपरीतताके विपयोंका पता चलसके।

## जैनधर्म।

जैनधर्ममें सात तत्व निम्न प्रकारं माने गपे हैं—

- (१) जीव-ग्रर्थात् चेतन पदार्थ।
- (२) ब्रजीव प्रार्थात् घ्रजेत्न पदार्थ।
- (३) ग्रास्तव भर्यात् पुद्गलका जीवमें श्राना ।
- ( ४ ) वन्ध प्रयोत् कारावास ।
  - ( ५ ) संवर प्रार्थात् पुट्गन को प्रानेसे रोकना।
  - (६) निजरा प्रार्थात् कारावासको तोड़ना।
    - (७) मोन्न अर्थात् सिद्धि।

इनको ही पुग्य और पापके मिलानेसे (७+२=६) नवप-दार्थ कहते हैं। जगत अनादि निधन है। इसको कभी किसीने उत्पन्न नहीं किया है। इसमें दोष्रकारकी वस्तु पाई जाती हैं-जीव और अजीव। अजीवमें कितनीयक वस्तुपं समिम्हित हैं जैसे काल, आकाश, पुद्गल आदि। परन्तु इनमें जीव और पुद्गल ही विशेषतया मुख्य हैं। जीव अनंत हैं। और पुद्गल पर-मागुओंका समुदाय है। जगतके विविध चक्र परिम्रमण इन जीव 'पुद्गलके आपसी मिलायके फलस्बह्य हैं जो मुख्य २ प्राहातिक नियमोंपर आधारित हैं। संसारी आत्माएं पुद्गलसे सम्बन्धित हैं, जिसके कारण उनके वास्तविक गुण विभिन्न परिमाणमें ढक गये हैं एवं निस्तेज हो गए हैं। स्वाभाविक गुणोंका इस प्रकार 'द्वजाना और मन्द पड जाना उस पुद्गलकी नौल और परिमाणपर निर्भर है जो प्रत्येक जीवके साथ लगा हुआ है। पुद्गलसे पूर्ण ह्युटकारा पा लेनेका नाम मोत्त है। जिसके प्राप्त होने पर जीवके स्वामाविक गुण जो मन्द और निस्तेज हो गए थे फिर नये सिर्स् स्वामाविक गुणोंमें

- र १) सर्वशतां
- (२) प्रानन्द और
- (३) श्रमरत्व

शामिल हैं इसी कारण प्रत्येक मुक्त जीव सर्वदा, ध्रानन्दने भरपूर ध्रीर अमर हो जाता है। कारण कि उस समय उसके साथ पु-दगल नहीं होता है। इस कारणसे ही प्रत्येक मुक्त जीव परमात्मा कहलाता है। परमात्मा जगतके सबसे ऊँचे भाग पर जिसको सिद्धशिला कहते हैं, रहते हैं, जहांसे गिरकर (च्युत होकर) या निकल कर फिर कमी वह सांसारिक परिभ्रमण और दुःखोंमें

#### असहमत-

नहीं पड़ते हैं। शेपके अनंत जीव आवागमनके चक्रमें पडे चक-राया करते हैं। वारम्वार जन्मते घोर मरते हैं। घावागमनमें चार गतियां हैं। जिनके नाम (१) देव गति (२) नरक गति (३) मर्नेष्य गति (४) श्रौर तिर्थेच गति हैं। देचगति स्वर्गवासी दे-- बादिसे संवंध रखती है। नरकर्गातका मतलव नारका जीनोंसे है। मनुष्यगतिका भाव मनुष्य जीवनसे है। शेषकं सव प्रकारके जीव तिर्थञ्चगतिमें दाखिल हैं जैसे नमचर, थलचर, कीडे, मकोडे वनस्पति स्नादि । इन गतियोंमेंसे प्रत्येकमें विभिन्न प्रावस्थापें जीवनकी हैं परन्तु गति चार ही हैं। स्वर्गवादी देवगण विशेष सुख और ग्रानन्दका उपमोग करते हैं। किंतु दुः तका वहां भी विलक्कल अभाव नहीं है। नारको जीव श्रत्यन्त दुःख उठाते हैं। मनुष्य दुःख और सुख दोनों भोगता है किंतु उसके भागमें दुःखका परिमाण विशेप है । श्रौर तिर्यञ्च गतिमें भी दुःख श्रौर तकलीफ विशेष है । वार २ जन्मना और मरना इन चारों गतियोंमें है। (केवल वे ही जीव, जो प्रापागमनकी सीमाके वाहर हो जाते हैं, सदैवका जीवन उपसंग करते हैं।) परन्तु इस वातका मय यहां भी नहीं है कि एक जीवनका पुराय भ्रागामी जीवनमें न मिले। पुराय भ्रौर पापका फल जीवके साय एक जन्मसे दुसरे जनमको जाता है और उसीके श्रवसार श्रागामी जन्म ( जीवन ) का गतिवन्ध होता है।

श्रावागमनसे हुरकारा, व्रतोंके पालने, श्राचार त्रिपयक नि-यमोंको मानने जैसे श्रिहिसा, दूसरोंके प्रति समा धारण करना श्रादिसे श्रौर शारीरिक एवं ब्रान्तरिक तपस्या जैसे खाष्याय, ध्यान, उपवास श्रादि करनेसे होता है। वत पांच हैं। श्रहिंसा (किसीको पीड़ा न पहुंचाना ) सच वोलना, चोरी न करना इशील जिना) न पालना, श्रौर सांसारिक वस्तुश्रोंकी लालसा न करना। खुलासा यह है कि निर्वाण सञ्ची श्रदा श्रर्थात् सम्यक्दर्गन (तत्वोंके विश्वास ), सबे द्यान (तत्त्वोंका द्यान ) श्रोर सचे चारित्र ( शास्त्रोंमें वताए हुए व्रतों श्रादिको पालने ) से प्राप्त होता है। इस सम्यक् रत्नत्रय मोत्तमार्गका निर्माण परमात्मपद पालेनेके श्रर्थ हुआ है जो जीवका निजी खभाव है। ध्रनंत जीवोंने इस रत्नत्रय मार्गका श्रमुसरण कर मोत्त लाभ किया है। जो कि एकमात्र निर्वाण प्राप्तिका मार्ग है। यह मार्ग दो विभागमें है। प्रथम सहल गृहस्थके लिए थ्रौर हितीय कठिन साधुओंके वास्ते।

गृहस्थधर्मका प्रारम्भ सम्यक्र्र्शनकी प्राप्तिसे होता है। जि-सके पश्चात् गृहस्य व्रतोंका पालना प्रारम्भ करता है धोर धीरे धीरे ग्यारह प्रतिमाद्योंको पालते हुए ऊपर चढ़ता हुद्या सन्या-सपद्वीको पालेता है। इससमयसे उसे साधुमार्गके कठिन व्र- ----

-तोंका पालना श्रवश्यम्भावी होजाता है। ये ग्यारह प्रतिमाप गृहस्थके जिप हैं। जिनमेंसे हरपिक्रजी प्रतिमा एर पहिली प्रति-माकी निस्वत विशेष वढ़ी हुई छौर उसको प्रपनेम सिनालित किए हुए है। लाधुका जीवन प्रतिकठिनलाध्य जीवन है। यह श्रपनेको संसारसे नितान्त विलग करके छौर अपनी रञ्जाश्री ·पर्व विषयवासनाय्योंको निरोधित करके शुद्ध श्रात्मध्यानमें लीन हो जानेका प्रयत्न करता है इसप्रकार तप व उपवास करते हुए वह श्रपनी श्रात्माको पुरुगलसे अलग कर सेता है। ग्रीर कर्म और त्रावागमन की जड़ उखाड़ डालता है। कमें के नारा होते ही जीव सर्वज्ञ और अमर हो जाता है एवं अवने स्वासाविक ग्रानन्दसे भरपूर हो जाता है जिसमें भिवण्यमें कभी भी कम-ताई नहीं होती है। जैनधर्मके श्रवुसार जीवके साथ श्रावागमन लगा रहता है जवतक कि वह निर्वाणपद प्राप्त न करले। कुद् जीव पसे हैं ज़ो कभी भी मुक्त न होंगे यद्यपि परमातमपद उनका भी स्त्रामाचिक स्त्रान हैं। इसका कारण यह है कि उनके कर्म पेसी बुरी तरहके हैं कि उनको कभी भी रत्नत्रयक्ती प्राप्ति नहीं हो सक्ती है अर्थात् उन्हें कभी भी सम्यक्दर्शन सम्यक्तान और सम्यक् चारित्रका भान नहीं हो सक्ता है जिनके विदूत मोद्र नहीं मिल सक्ती है। हम ग्रागे चलकर देखेंगे कि जैनधर्मकी

े सिद्धान्तश्लें वैद्यानिक ढंग की है। और इसी कारणसे उसमें किसी देवी देवताओं के लिए स्थान नहीं है यद्यपि वह प्रत्येक काल में जो अनंत समयका है, चौचीस सबे गुरुओं अय-दा तीर्थकरों (परमात्माओं) की उत्पत्तिको मानता है। तीर्थकर आवागमनके समुद्रके पार पहुंचनेके लिए जीवोंको योग्य मार्ग वताते हैं। ये महातमा या महापुरुप किसी वहे या होटे देवताके अवतार नहीं हैं दिल मनुष्य हैं जो स्वतः भी उसी मार्ग पर चलकर परमातमपद प्राप्त करते हैं जिसको वादमें वे दूसरोंको दताते हैं।

# वैदिक धर्म।

यह मनुष्यकी मुख्य प्रकारके देवी देवताओं की भक्तिके वर्णनसे संविधित हैं। इन देवताओं में तीन मुख्य हैं जो एक भी हैं थोर तीन भी। ये (१) सूर्य (२) इन्द्र थोर (२) थ्रानि हैं।

सूर्व्य श्राकाशमें राजा श्रीर सरदार है। शेपके देवता उसे पयप्रदर्शक मानते हैं श्रीर वह उनको श्रमर जीवन दान देता हैं। गायत्रीका पाक मंत्र सूर्व्य ही के लिये पड़ा जाता है। इस महापवित्र मंत्रका भाव इसप्रकार हैं:—" हम ध्यान करते हैं इस श्राकाशके जीवित करनेवालेके प्रकाश पर। वह हमारी बुद्धि को खोले।" स्त्र दक्षका मालिक है और देवताओं तो फोजका सेनापति। इसकी एक अवस्तृत स्टूल हिन्दू देवताओं में हैं। इस कारमंके हुए कि इसके अपने गुरुको म्हांसे व्यक्तियार किया या और तत्रकालका इसके अफीजें फोड़े हुल्ली हुट निकले थे। व्या कीने जन सक्तां उसकी आर्थना पर नेकोंने परिवर्तित कर दिण और इस अकार उसे परिलेंग्ने भी विशेष मुंदर दना दिया।

रहाता उहा विजित्त है। " जिसकी राज्य है। प्रसुधें की है। हेना इसके साथ सदेव संग्राम डाने रहती है। विजित्र प्राण्टित समय पराम्त होता और मारा जाता है परन्तु सदेव नय सिर्फे उत्तर हो जाता है। और फिर संग्राम करने जगता है जिसमें यह पुनः मारा जाता है। कि पह एक यसवार देवता है। और उत्तर होने ही पृत्ता है कि माता कि की है वे प्रसंद योगा जिनके जनस्मत ( हाती ) की यह यह मेदेगा '। प्रस्ताने होंद्र और प्रसुर्धने संग्राम होता है। और इसके विज्य होती है।

इन वैदिक देवनाओं में है शानरा वड़ा देवना छात्र है । वह देव-ताओं का पुनेहित है तिसके बुलाने में बह लोग छाते हैं। वह देवताओं हा मुंद मी है छार्यान् छात्रिकों को वन्तिहान चढाया

क्र पहाँ पर ड'o न्यूर सहतर्कः कवित्रचे सहहत किसा गया है I

जाता है वह देवताश्रोंका भोजन है। श्रौर इससे इनकी शिक वहती है। चित्रोंमें श्रिक्रों स्र्रत तीन पाँच श्रौर सात हाथों वाली वनाई जाती है। पुरोहितके स्पमें श्रिक्रों अधियोंमें सव से श्रेष्ठ गिना गया है जो पूजनके समस्त कार्योंसे सर्वया श्रीभक्ष है। वह बुद्धितान श्रीधिशता, कामयाव पुरोहित श्रौर सर्व पूजन संवधी रीतियोंका रक्षक है। इसकी सहायतासे लोग देवताश्रोंकी ठीक ठोक नियमसे पूजा कर पाते हैं जो देवताश्रों द्वारा गृहीत होती हैं। (देखो, विक किन्ज हिन्दू मैं थालोजी)

जैसा कि हए पहिले कह खुके हैं ये तीनों देवता वहुत वड़े देवता वैदिक धर्नमें हैं। इनमेंसे कोई अपने किसी साधीके कारण सीमान्तरित नहीं है। और न कोई किसीसे वड़ा है। विकि सच तो यों है कि जो पद और विशेषण इनमेंसे एकके जिए स्वहृत किये जातें हैं, वह ही अन्य दोके जिए भी विना छोटाई चढाईके विचाएके काममें लाए जाते हैं।

हिन्दू देवताओं की पूजाका फल डा॰ म्यूर साहवकी इस कवितासे जो उन्होंने यमराजके संवंधमें लिखी है और जिसका खुलासां हम बहां पर देते हैं पूर्णक्षेण प्रकट होताहै- यह कविता यमराजके भक्तकों इनकी भक्तिसे जो फल मिलता है उसके प्रकट केरती है:— " अपनी कमताइयोंको पीछे छोड़,
अपने पुराने स्त्रक्षपको धारण कर,
प्रत्येक इन्द्रिय जो तेरे पहिले थी—
समस्त सांसारिक (पौद्गलिक) मलसे पवित्र करके।"
अपेर अव आतिमक प्रकाशसे चमकते हुए,
अपेर जीवनसे जो विशेष तेज और उत्तम और धन्य हैअपेर विशेष योग्यताके साथ
जिससे आनन्दका परिमाण बढता रहे।"
" उन उत्तम स्थानों पर खच्छ दिनकी रोशनीमें
जहां यमराज पूर्ण आनन्द प्रदान करते हैं।
और हर इच्छाकी पूर्ति करते हैं।
तेरी खुशीका दौरा कभी कम न होगा।"—हा० म्यूर।

#### जरदस्न

जरदस्तका मत ईरानके लोगोंका प्राचीन धर्म है। श्रीर श्रव उस के माननेवाले भारतवर्षके पार्सी हैं। पारसियोंकी पूजा पक खुदा या देवताकी है जिसको ने श्रहरामज़दा कहते हैं। श्रहरामज़दा का जोडीदार श्रद्धिरा मेन्यू है जिसको श्राहरमन भी कहते हैं। निर्मेसे श्रहरामज़दा पवित्र श्रातमा है। श्रीर दूसरा नापाक दैत्य है। शब्द श्रहरामज़दाका श्रर्थ सर्व बुद्धिमान मालिक है (श्रहरा= मालिक, मज़्दा= सर्व बुद्धिमान । श्रह्ररामज़्दाके श्रातिरिक्त पार्सी लोग श्रन्य देवताश्रोंकी भी पूजा करते थे जैसे सूर्य, चन्द्र, श्राग्ने । पारिसयोंका विश्वास है कि कयामत (मृतोत्थान) के दिन मुद्दें जीवित हो जांयगे श्रोर श्राहिरमनकी सृष्टिके नष्ट होनेपर जगतकी पुनः सृष्टि होगी। जीवका पार्सी धर्मानुयायी श्राविनाशी श्रोर श्रपने कार्योंका जिम्मेवार मानते हैं। कयामत होनेपर प्रत्येक जीवको नृतन शरीर मिलेगा श्रोर वह इसके प्रधात श्रनन्त सुखका भाग करेगा। पार्सी लोग श्राग्निकी विशेष मान्यता करते हैं। जो कुछ र पूजनके ही हपमें हैं। इसी कारण से लोग पारिसयोंको श्रिशंक पूजनेवाले (श्रातिशपरस्त) भी कहते हैं। उत्तम विचार, उत्तम शब्द, श्रोर उत्तम कार्य करना पारिसयोंका श्राचारसंवंधी परिमाण है। उनकी प्रार्थना जिसको प्रत्येक पार्सी कंठ याद करता है, निम्न प्रकार है—

"साधुगन सबसे उक्तम धर्म धौर सुख है। सुख उसको है तो साधु है नितान्त उत्तम साध्रुपनके लिए।" (६० र० रो० ९ जिल्द प० ६४८) पारसियोंके पवित्रता संबंधी नियमोंमें गोमूत्रसे स्नान करना भी सम्मिलित है। सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना पारसियोंकी श्रह्मनावैर्या है जो मंत्रक्षमें बुराई श्रौर श्रपवित्रता के दूर करनेके हेतु न्यबहत होती है। इसका भाव श्रहरामज्दा की बादशाहत ध्रौर पुरोहितकी सहृदयता पर है। ध्रौर इसको लोग रस्मोंके समय पर ही नहीं वल्कि दैनिक कार्यके अन्तर्गत भी पढते रहते हैं। पारसियोंके धर्मशास्त्रोंसे जो वहुत ही जीर्गाः वस्थामें द्यव मिलते हैं एक द्यान्य देवता मिथरा नामकका भी पता चलता है। जिसकी पूजा होती थी। परन्तु हम मिथराई मतका वर्णन किसी ग्रन्य व्याख्यानमें करेंगे। तो भी इतना कहना **उपयुक्त है कि पारसियोंके शास्त्रोंमें श्रावागमनका सिद्धान्त** किन्हीं २ स्थानों पर बहुत साफ तौर पर माना गया है। जैसे कि मिहाबाद नामक शास्त्रमें (देखो फाउनटेन हेड ओफ रिलीजन पर् १५६—१५८) प्रकाशवान, ग्रानंदसे भरपूर, ग्रौर मंगलमय स्थान पवित्र श्रात्माश्रोंका (स॰ बु० ई॰ जि॰ २३ प० ३४) वह स्थान है कि जहां पर रोगव दुःख व मृत्युका ग्रभाव है । यह प्रत्यक्रक्षपमें जैनियोंकी सिद्धशिलासे तुलना रखता है। जहां पहुँचने पर दुःख और रोग विलग हो जाते हैं और जहां जीव श्रनन्त सुख, श्रनंत जीवन, और श्रनन्त ज्ञानका उपभोग करता है।

### यहूदी ।

यहूदी, धर्म ऐसे लोगोंका मत है जो जेहोवा अथवा जाहवेह ( Jehovah or Jahweh ) को अपनाईश्वर मानते हैं। जेहोवा संसार और सर्व पदायाँका बनानेवाला है। इसने सर्व प्रथम मतुष्यके युगल दम्पतिकी सृष्टि की । श्रोर उन्हें श्रद्नके वागमें जो इसने लगाया, टहराया । इस बागमें श्रन्य चुन्नोंके होते हुए हो मुख्य प्रकारके वृत्त ये जिसमेंसे एक नेकी और वहीके झान का बृत्त और दूसरा जीवनका बृत्त था। यहां पर मनुष्य ( श्रा-दम ) ने खुदाकी आज़ाकी अवसा की और साँप (रैशतान ) के वहकाने पर पहिले प्रकारके वृत्तका फल खाया। इस पर वह क्रपनी साथी हव्यांक साथ जो इस पापमें सम्मितित थी क्रीर परचात उसकी स्त्री हुई, बाग अदनसे निकाल दिया गया। इस श्रवशके फलस्वरूप मृत्युने भी श्राद्मको श्रान घेरा । श्राद्मके भारम्भमें दो पुत्र हविल छोर कायन हुए। जिनमेंसे कायनने छ-पने भाईको जानसे मार हाला। इस कारण खुदाने कायनको शाप दिया । और वह पृथ्वी पर कार्यहीन हो रमता किरने लगा। इसके पश्चात् थ्रादमके एक थोर पुत्र उत्पन्न हुथा जिसका नाम इसने सेत रक्खा। सेतके एक पुत्र एनोस नामक हुआ। इसके समयसे लोग जेहोवाका नाम लेने लगे। श्रौरकुछ सद्धन इसका अर्थ यूँ भी समसते हैं कि इस समयसे जोग अपनेको जेहीबाके नामसे कहने लगे (देखी अंप्रेजीकी अंजीटके हाशिएके -नोट, किताब वैदायश बाब चहारम भायत २६)।

#### असहमत-

धादमके श्रवहा करनेके पश्चातसे जाहवेह दरावर दनी इसरायलको श्राहा पालन करनेकी चेतावनी देता रहा है भौर बहुतसे पैगम्बर भी इसरायलोंमें हुए हैं। जाह्येहदी पूजा जिस का कि एक प्रार्थमयनाम ( I am ) में हूं, है, विशेष कर प्रार्थना भजन श्रौर यलिदानकी है। खेहोचा श्रयनेको उद्वित्र खुदा वताते हैं जो मनुष्योंके पापोंको, जो इनसे द्वेप करते हैं, तीसरी ध्रीर चौथी पीडी तक समा नहीं करते हैं। भविष्य जीवनके विषयमें कव्यालहकी गुप्त शिक्षा देनेवाले तो श्रावागमनको मान्हो हैं (१०४० ए० जि० ७ प० ६२६)। परन्तु शब्दार्थी फिलासफर जांग इसे नहीं मानते हैं। यहूदी लोग एक तरह पर कथामतके मानते बाले हैं। और मसीहके आगमनकी बाट जोहते हैं जो पुरानी खरावियोंको हटाकर संसारको नया वता देगा। इनके आचार संवंत्री विषय, निस्नकी दस ईश्वरीय प्राक्षाग्रोंसे,-जो कहा जाता है ख़ुदाने हजरत मूसाको दी थीं, साफ प्रकट हैं:-

- १. मेरी सत्तामें तेरे लिए दूसरा खुदा न होगा।
- २. तू भ्रपने लिए कोई मूरत भ्रथवा किसी वस्तुकी सूरत.....
- . ३. तू खुद्ययन्दा श्रपने खुदाका नाम वेकायदा मत ले।
- थ. के दिन तक तू महिनत करके अपने लारे काम काज कर

परंतु सातवें दिन जो खुदावंद तेरे सुदाका सवत है कुछ काम मत कर।

- ५ तु ध्रपने माता पिताका मान कर।
- ६ तृ खून मन कर।
- ७ तृ व्यभिचार मत कर।
- द त्चोरी मत कर।
- ६ तू श्रपने पड़ोसी पर मृटी गवाही मत दे।
- १० त् ध्रपने पड़ोसीके घरका जालच मतकर। त् थ्रपने पड़ोसीकी स्त्री थ्रौर उसके दास थ्रौर दासी थ्रौर उसके वेंल थ्रौर उसके गधे थ्रौर थ्रन्य वस्तुका, जो तेरे पड़ोसीकी है, लालच मत कर।

### वेदानत ।

वदांत हिन्दू दर्शनोंमें विख्यान दर्शन है। श्रांर जिस मतको श्राजकल यूरोपके लोग Idealism ( झान्तवाद ) कहते हैं उसके सरश है। यह संसार जो टिस्सोचर होता है, वह सर्व पदार्थ जो शानेन्द्रियसे जाने जाते हैं श्रीर वह सृष्टि जिसका सृष्टा मन है, सबके सय ख्याल श्रीर घोखेकी दृशी हैं। इन्द्रिय श्रोखेवाज हैं। प्या हम रस्सीको श्रकसर सांप नहीं समस क्षेते हैं। जय यह संभव है तब कौन बुद्धिमान मनुष्य इनके

शान (इलहाम) को सचा मान सक्ता है। यह एक बहुत बड़ा इन्द्रजाल है जो हमारे सामने फैला हुआ है। एक अपरिमित वारहमासी स्वप्नका ड्रामा (नाटक) च्रान्तिकी रंगस्थली पर दिखायाजा रहा है। ग्रौर श्रपुर्वता यह है कि दर्शक ही स्वयं एक्टर हैं, जो अपनेको भूले हुए हैं। इसका कारण क्या है? यह कर कैसे, क्यों छोर कहां प्रारम्भ हुआ ? कव, केसे क्यों छोर कहां इसका अन्त होगा ? कव, केंसे, फ्यों और कहाँ उसके दर्शक एक्टर वन गए ? परंतु ये प्रश्न ही वेकार हैं। क्या बह मनुष्य जो खप्नावस्थामें हैं पेसे प्रम्नोंका कोई उत्तर दे सका है ? नहीं ! तुमको भी उससमय तक मोन धारण करना योग्य है जदतक कि तुम इस मायाजालमेंसे न निकल जाओ। यह विचार भी कि तुम इस जालसे वाहिर निकल जाओंगं समात्मक विचार है। तुम कव किसी जालमें थे जो इसमें से निकल सकनेका प्रम्न उठाओं । यह सब घानिवचनीय माया है । इस विशाल मायावाद के यन्तर्गत केवल एक सत्तात्मक वस्तु है जो परिवर्तनरहित सर्वव्यापी एवं स्वस्तमावसे पूर्ण है। इस सर्वव्यापक पदार्थके गुण सत् ( सत्ता ) चित् ( चेतना ) एवं श्रानन्द हैं। जिनके कारग इसका नाम सिंबदानन्द (सत्-चित्-ग्रानन्द ) पड़ गया है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं। यही एक चेतन पदार्थ हैं। उसके ब्राति- रिक्त अन्य कोई पदार्थ सत्तात्मक नहीं है। जीव स्त्रणके पुतलों के सहश हैं। इनकी. कोई सत्ता नहीं। निर्वाण यहां अर्थरहित है। अपनेको मुक्त जान लो और तुम मुक्त ही हो। इस उच्च सत्यको जानना आवश्यक है कारण कि इस मायावी संसारके मायावी अमोंसे छुटकारा मिले। आत्मज्ञान, आत्माको जाननेके लिए, जो केवल एक ही सत्तां और चेतन है, आवश्यक है। समाधिमें आत्माका भान होता है। और समाधिका अर्थ, मनको विचारों और शारीरिक कियायोंसे रोककर आत्मामें लीन कर देना है। समाधि योगशास्त्रके नियमोंपर चलनेसे प्राप्त होती है।

यह हिन्दुश्रोंके श्रष्टैतके मायावादका सिद्धान्तवर्णन है। इसके श्रितिरक्त दो प्रकारके श्रन्य सिद्धान्त वेदान्तके नामसे विख्यात हैं। यह श्रष्टैतवादसे उस सीमा तक विरोध रखते हैं जहांतक कि वह संसार श्रीर विभिन्न जीवोंकी सत्ताको, जिनकों वह वहुतसे वन्धनोंके साथ मानता है, स्वीकार करते हैं। यद्यपि यह कार्य उनके विश्वासक्रमके विपरीत विदित होता है। परन्तु यह तीनों सम्प्रदाय श्रावागमनके सिद्धांतको स्वीकार करते हैं, जिसका श्रन्त श्रात्माके ज्ञान होने पर हो जाता है।

े वेदान्त, वास्तवमं भारतीय सुतरां हिन्दूदर्शनकी एक शासा है परन्तु कमसे कम एक व्याख्या ऐसी अवश्य विद्यमान है जहां इसने गैरहिन्दु ( श्रहिन्दू ) दर्शन पर भी भारतके वाहर श्रपना श्रसर डाला है क्योंकि मुसलमानोंका श्रूफीमत यथार्थमं वेदान्त-की ही नकल है। यद्यपि इसमें वेदान्तसे कुछ विपरीतता है परन्तु हम इसपर समयाभावके कारण विचार नहीं कर सके हैं।

# कपिलका सांख्यदंशन ।

यह दो पदार्थको अनादिनिधन मानता है। एक पुरुष और दूसरी प्रकृति । इनमेंसे पुरुप अथवा जीव तो केवल दर्शक हैं और अभिनयसे नितान्त विलग हैं, प्रकृति अर्थात् नेषर (Nature) में सत्त्व रजस और तमस गुण हैं। सर्व परिवर्गित चर्का, समस्त अनित्य पदार्थ, समस्त विचारावतरण पवं वे समस्त धन्द्रियां-, जिनपर मानसिक विचारावतरणका सर्व दारोमदार है, सब प्रकृतिसे संबंधित हैं। और उसीके विविध-रूप (विकार) हैं। पदार्थ कमवार एक दूसरेके परचात् प्रकट होते या खुलते हैं और परचात् लिपट कर अहर्य हो जाते हैं। सक्षर (खुलने) का कम प्रतिसञ्चर (वन्द्रहोने) के कमसे नितान्त विपरीत है। अर्थात् जिस पदार्थका सबसे अन्तमं सञ्चर होता है वह सबसे पहिले तुप्त हो जाता है। परिणाम [Evolution] का कम इस प्रकार है—



इन २३ प्रकारकी प्रकृतिके विकाशों में पुरुप और प्रकृतिके मिलानेसे इनकी तादाद २५ हो जाती है। यह २५ तत्त्व सांख्यद- र्शनने माने हैं। इनका ज्ञान संसारसे मुक्त होनेके लिए आवश्यक है। कपिल मुनिके सिद्धान्तमें संसारकी खष्टिका स्थान हो ही नहीं सका है यद्यपि कुछ पिछले लेखकोंने खींचतान करके इस को ईश्वरवाद प्रकट करनेके प्रयत्न आवश्य किए हैं। ध्रान्य दर्शनोंके सदश योगसमाधि सांस्थका भी एक अंग है।

# न्याय दर्शन ।

न्याय दर्शनमें जिसके ध्रर्थ दार्शनिक तर्क हैं निम्न प्रकारकें १६ तत्त्वोंको माना है।

- (१) प्रमागा ( यथार्थज्ञान अथवा यथार्थ ज्ञानके द्वारा )
- (२) प्रमेय ( प्रमाणका विषय )
- (३) संशय
- (४) प्रयोजन
- (४) द्रष्टांत
- (६) सिद्धान्त
- (७) भ्रवयव
- ( ५ ) तर्क
- (६) निर्णय
- (१०) वाद
- (११) जल्प
- (१२) वितग्डा
- (१३) हेत्वाभास
- ' (१४) झुल
  - (१४) जाति
  - (१६) नियह स्थान

जीव, शरीर, इन्द्रियां, इन्द्रियविषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, वृत्यमाव (आवागमन ) फल, दुःख, और अपवर्ग (निर्वाण ) प्रमेय हैं। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान नष्ट करने योग्य हैं। इनके एकके पश्चात् एक नष्ट किए जाने पर, इसप्रकार कि सबसे धन्तमें जो लिखी गई है वह सबसे पहिले नष्टकी जाय, मुक्ति प्राप्त होती है। गौतमप्रणीत सूत्रोमें किसी सृष्टि कर्चाका वर्णन नहीं है। अवस्य एक स्थान पर वौद्धोंके शास्त्रार्थ के उत्तरमें अनायास इसका उल्लेख है।

# वैशेषिक दर्शन।

ं वैशेपिक दर्शनका यह मत है कि कै पदार्थों के जाननेसे दुःखका अन्त होता है। जो सर्वेत्कृष्ट फलके सदश हैं। वे कै पदार्थ यह हैं:-

(१) द्रव्य (२) गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । द्रव्य गिनतीमें नौ हैं:-पृथ्वी, श्रप् (जल)
तेज (श्रिश्न) वांयु, शाकाश (ईथर) काल, दिक (श्राकाश
श्र्यात् स्थान) श्रातमा श्रौर मन । गुण इस प्रकार हैं:-रूप, रस,
गंध, स्पर्शन, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्वे (प्रथम, श्रन्त) वुद्धि, सुख (श्रानन्द) दुःख, इच्छा,
द्रेप श्रौर प्रयत्न । उत्तेपण (जपरको फॅकना) श्रवत्तेपण (नीचेको

फेंकना) श्राकुञ्चन (सकुड़ना) प्रसारण (फेलना) श्रीर गमन (चलना) यह कियायं (हरकतें) हैं। श्राचागमनसे उस समय कुटकारा मिलता है जब मनमें किया उत्पन्न होनेसे वन्द हो जावे। नैयायिकोंके सदश वैशेपिकवाले भी प्रारम्भमें किसी सृष्टिकर्ताकी सत्तां नहीं मानते हैं। यद्यपि उन्होंने वेदोंको श्रुतिके तौर पर स्वीकार किया है।

## योग दर्शन ।

हिन्दू दर्शनोंमें योग दर्शन तीन पदार्थ मानता है:-

- (१) ईश्वर जो ध्यानका आदर्श है।
- (२) जीव
- (३) पुदुगल (प्रकृति)

आत्माका श्रावागमनसे छुटकारा पाना मुख्योद्देश्य है। वहं समाधि लगानेसे जो दुःखोंका नाश होजाता है, उससे प्राप्त होता है। समाधि योगके श्रंगोंका श्रंतिम श्रंग है। वह श्रंग (१) यम [२] नियम (३) श्रासन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारण (७) ध्यान श्रौर (५) समाधि हैं।

यमका संवध निम्न पांच व्रतोंसे है:-

(१) श्राहिंसा (२) सत्य (३) श्रस्तेय-श्रचौर्य्य (४) ब्र-ह्मचर्य्य श्रोर (५) श्रपरिव्रह ।

#### नियमसे अर्थ इनसे है कि-

(१) शोच (२) संतोप (३) तप (४) स्ताच्याय (५) मिल । श्रासन ध्यानको लगानेकेलिये शरीरको एक प्रकार निश्चल (स्थिर) करनेको कहते हैं । श्रोर प्राणायाम श्वासोच्छ्वासको श्राधिकारमें लानेका नाम है । परन्तु प्रत्याहारका श्राधिश्रम्यास हारा इन्द्रियोंके एक जानेसे हैं । श्रेप श्रंगोंमेंसे, धारण, मनका एका प्रकरना, श्रोर ध्यान श्रातमांके विचारमें स्थिर होना है । समाधि इन सवका श्रन्तिम फल है। जिससे मुग्यावस्या प्राप्त होती है ।

# बौद्धधर्म।

वौद्धधर्मका प्रारम्भ भारतवर्षसे हुआ है। यद्यपि अव यह भारतवर्षमें लुमप्रायः है। इसके प्रतिपादक एक मनुष्य ये जिनको हुए अनुमानतः ढाई हजारवर्ष हुए और जो अन्तमें बुद्धके नाम से विख्यात हुए । बुद्धकी शिक्तामें किसी सृष्टिकर्त्ताकों नहीं माना गया है। और आत्मा सहित सर्व पदार्थ अनित्य माने हैं। निर्वाण; जीवन इच्छाका मिट जाना है। जो आवागमनका कारण है। आवागमनके विपयमें वौद्धमतावलिंग्वयोंकी एक अनोखी और अद्भुत सम्मित हैं। आत्माका अस्तित्व एक योनिसे दूसरी योनि तक वौद्धने नहीं माना है। विक्त यह माना है कि प्रत्येक जीवके चारित्रसंवंत्री संस्कारोंका सप्रह उसके मरने पर उससे

अलग हो जाता है। श्रौर नये स्थान पर पहुंच कर नये स्कंथों के साथ मिलकर प्रकट होने लगता है। वौद्धोंके श्रमुसार प्रत्येक जीव केवल स्कंथोंका एक बंडल है जो मरते समय नष्ट हो जाता है। वह ही चारित्रसंबंधी संग्रह, जिसका उल्लेख हम श्रभी कर चुके हैं, नष्ट होनेसे बचता है। श्रस्तु। निर्धाणप्राप्तिके लिए बौद्धमतानुसार ये प्रयत्न करने चाहिए कि जिससे यह संग्रह न रहने पावे। मरितीय धर्मोंमें संसारी जीवनके दुःखोंके। जपर विशेष जोर दिया है श्रौर वौद्धमतने भी। जीवित होना ही दुःख है परन्तु दुःख जीवनके कारण नहीं है। बल्कि उसकी उत्पत्ति इच्छाके कारण है। इच्छाका नष्ट करना बौद्धमतके सिद्धान्तोंसे संमव है। इसी कारण बौद्धमतके सिद्धान्तमें ये चार वड़े खंबे माने गए हैं:—

- (१) दुःखका श्रस्तित्व
- (२) दुःखका कार्य
- (३) दुःखका हराना
- ( ४ ) दुःखके हटानेके नियम

इन वहें सिद्धान्तोंमें ही सत्यधर्मका मान है जिसको बुद्धके पहिले २४ बुद्धोंने लोगोंको वताया था । आठ अंगोंवाला मार्ग इसप्रकार है—

- (१) सत्य विचार (सत्य श्रमिलापाएं)
- (२) सत्य आकाङ्हाएं
- (३) सत्य वागाी
- (४) सत्य चारित्र
- (५) सत्य जीवनक्रम
- ( ई ) सत्य प्रयत्न
- (७) सत्य सायधानता
- ( 🗧 ) सत्य ष्रानन्द श्रथवा शान्ति।

इस मार्गपर चलनेसे संसारचक (श्रावागमन) नप्रहो जाता है। इस संसारचक्रका श्रास्तित्व निम्न १२ प्रकारके निदानोंके कपर श्रवलम्वित है जिनमेंसे प्रत्येक श्रगला श्रपने पिछले निदानके कारणभूत है:—

- (१) श्रज्ञानता
- (२) कर्म (सङ्खार)
- (३) चेतना
- (४) व्यक्तित्व (नाम व रूप)
- े (५) इंद्रयों व मनकी शक्ति
  - ( ६ ) संबंध ( वाह्य पदार्थोंसे मानसिक संबंध )
  - [७) इन्द्रियद्वान

- (८) इच्छा
- (१) जीवनमोह
- [ १० ) ग्रस्तित्व पाना
- (११) जन्म
- (१२) वृद्धता, मृत्यु, रंज, रुदन, दुःख, श्रालस्य, पर्व निराशा।

जेतनासे व्यक्तित्वका आविभांत्र किस प्रकार होता है ? यह इस प्रकार समसना चाहिए कि स्कंधोंके मिलनेसे व्यक्तित्व बनता है और संग्रहसे चेतना उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पदार्थमवं प्रत्येक देवता संप्रह-संयोग ( Aggregatoin ) है। ( अरबी बुद्धिज्य प० ५७)

यह प्रश्न कि शरीर और आत्मा एक ही पहार्थ हैं अथवा विभिन्न हैं पेसा है कि जिनको वौद्धमतने विदृत हल किए छोड़ दिया था। [इ० र० ऐ० जि० ४ प० २३४]।

## ईसाई पत ।

ईसाई मत जो अपनेको यहृदियोंके धर्मका परिपूर्णकारक समसता है निम्नलिखित सात न्याख्याओंसे संबंधित है:-

- (१) प्रारम्भिक अवस्था आनन्द वाग अदनका।
- (२) नेकी थ्रौर वदीके झानके बृत्तका फल खानेका लालच।

- (३) लालचका बुरा फल-।
- ( ४ ) ज्ञानकी कुञ्जीसे मुक्तिके मार्गका खुलना।
- (४) कोस पर चढ़ना 🕟
- [६] मृतकोंमेंसे जीवित होना।
- (७) और श्राकाश पर चले जाना।

ईसाइयोंका आत्मा संवंधी कोई दार्शनिक विश्वास नहीं है। और प्रत्यक्तमं आवागमनका विरोध करते हैं। निर्वाण भी उनके मतानुसार चारित्रसे प्राप्त नहीं हो सक्ता विक ईसाकी कृपासे। निर्मा (nicea) के अकीदेके वमृजिव ईसाई लोग निम्न लिखित विश्वासके नियमोंके माननेवाले हैं:-

"हम विश्वास करते हैं:-

- १—(१) एक खुदा पर.....
- २—(२) और एक खुदावन्द ईस्प्रसीह पर जो खुदाका वेटा है। जो पितासे प्राप्त है। केवल प्राप्त किया गया है। अर्थात् पिताके जौहर (द्रव्य) मेंसे-खुदाका खुदा-नूरका नूर-सच्चे खुदाका सच्चा खुदा प्राप्त हुआ, वनाया हुआ नहीं-पिताके साथ एक ही जौहरका......

[3] जो हम मनुष्यें के लिए और हमारी मुक्तिके लिए नीचे उतरा और (जिसने) शरीर धारण किया और मनुष्यों मनु-ष्यों के सदश रहा—

- · [ ४ ] क्रोस पर चढ़ा ( शन्दार्थ--जिसने दुःख उठा**ए** )
  - [ ४ ] भ्रौर तीसरे दिवस जीवित हुआ
  - [ ६ ] आकाश पर चढ़ा
  - [७] थ्रौर चपल व मृतकोंकी जांच करनेको थ्राने वाला है ३-[=] थ्रौर पवित्र पाकरूह (पवित्र थ्रातमा The Holy 'Ghost) पर।"

इस प्रकारके बहुतसे नियम प्राचीन ध्रौर नष्टप्राय मतों में तिलते हैं । परन्तु हम इनका वर्णन ध्रागे किसी भन्द न्यास्थानमें करेंगे।

#### इसलाम ।

इसलाम जो संसार भरके समस्त जियादा प्रचलित धर्मीं सबसे नववयस्क है, मुल्क अरवमें उत्पन्न हुआ था । इसको पक मनुष्य मुहम्मद नामीने आस पासके देशों के धार्मिक खगड-हरों पर स्थापित किया था। इसमें विश्वास तीन वातोंसे संबंध रखता है। एक परमेश्वरसे जिसका नाम अल्लाह है। दूसरे कुरानके ईश्वरीय शास्त्र होनेसे और तीसरे मुहम्मदकी पैगाम-रीसे। इसलामके सिद्धान्तोंमें कयामतका सिद्धान्त भी सिम- जित है एवं स्वर्ग और नरकका भी, कि जहां पर जीव सांसारिक कार्योंके फल पुग्य और पापका दुःख व सुख भुगतते हैं। मुस-

लमान लोग श्रावागमनके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं। यद्यपि इनके कुछ विख्यात श्रोर विद्वान फिलासफरोंने जैसे श्रहमद्वित श्रूनस, श्रव्भुसिलम खुरासानी (दी फिलोसफी क्षोफ इसलाम प०२७) ने इस सिद्धांतको प्रत्यचारूपमें स्वीकार किया है। पुराय कृत्योंकी स्वीमें इसलाम साधारण रीत्या दुश्रा, रोजा, हज श्रीर पवित्रताको मानते हैं।

## ब्राह्मणोंका धम्मे।

ब्राह्मणोंका धर्मा, जिससे मेरा भाव हिन्दुश्रोंके वेदोंके पश्चात् के धर्मसे है, दो प्रकारका है। एक तो वह धर्म जिसमें पुराणोंमें विश्वित देवी देवताश्रोंकी पूजा की जाती है। दूसरा यहाविपयक नियम। पुराणोंके देवताश्रोंकी एक वड़ी संख्या है परन्तु इनमेंसे ब्रह्मा, शिव, श्रोर रूप्ण विशेष विख्यात हैं। हिन्दुश्रोंका विश्वास है कि यह देवता श्रपने भक्तोंकी प्रत्येक इच्छाको पूर्ण करते हैं। यहा-विज्ञवेन भी देवताश्रों श्रादिको प्रसन्न करके श्रपना काम निकालनेक लिए किए जाते हैं। इसमें संशय नहीं है कि प्राचीन [पिछले] समयमें लोग मनुष्योंको भी होमित किया करते थे। श्रोर यह राज्ञसी रीति नदियों श्रादि पर छोटे २ वच्चोंके विलदान करने स्वरूप, कुछ काल हुश्चा जब तक प्रच-

#### असहमत-

विशेष प्रचार था। श्रौर विदित होता है कि इन तीन पशुश्रोंकीः बिलदान किया श्रमुमानतः प्रत्येक यहा विधान माननेवाले धर्ममें प्रचिलित थी। भारतवर्षमें गऊ श्रौर घोड़ेकी विलदान किया गोमेध श्रौर श्रश्वमेधके नामसे हुश्रा करती थी। परन्तु श्रव यह होनों ही व्यवहृत नहीं की जाती हैं। श्रौर प्रथमके कारण तो श्रव हिन्दू श्रौर मुसलमानोंमें बहुत कुछ फिसाद श्रौर भगड़े भी हुश्रा करते हैं।

### जोगियोंका मत।

जोगियोंका मत (Mysticism) अथवा शक्ति धर्म अनुमा-नतः एक समान हैं। इनमें यह प्रयत्न किए जाते हैं कि योगकी कुछ आत्मिक शक्तियोंको, जिनका अर्थ और उद्देश्य किसीका प्रत्यत्त कपमें समका हुआ नहीं है, गुप्तशिक्ताके द्वारा प्राप्त किया जाता है।

# रोजी कूशीयनिजम और फीमेसनरी।..

रोजीऋशीयनिजम ( Rosicrucianism ) छोर फ्रीमेसनरी ( Free masonry ) इसी प्रकारके छन्य दो मत हैं जो जीवनकी शुंत छात्मिक शक्तियोंसे संबंध रखनेकी हामी भरते हैं । वहुत-प्रकारकी गुप्त समस्यायें ( mysteries ) प्राचीन समयमें विभिन्न देवताओंकी उपासना करनेके कममें ज्यवस्थित थीं। इनकी शिहा

केवल मुख्य २ चेलोंके, जिनको वह गुप्त रूपमें वर्ताई जाती थी, श्रातिरिक्त श्रन्य किसीको नहीं विदित थी। पतन्जलिके शास्त्रमें वहुतसे चक्र शरीरमें एसे वताए हैं कि जहां ध्यान लगानेसे कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इन सब मतोंका यथार्थ मेद यह है कि मुख्य २ क्रियायोंसे विशेष कर शरीरके कुछ चक्रों पर ध्यान लगानेसे श्रात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जिनका प्राप्त करना जीवनका उच्चतम उद्देश्य है। चाहे वह केवल उद्देश्य भी न हो।

#### राधारशामी ।

वर्त्तमान समयमें राधास्त्रामी मतने जो गत शताब्दिके अनितम भागमें स्थापित किया गया था कुळ लोगोंकी दृष्टि अपने श्रोर श्राक्षित की है क्योंकि इसकी शिल्लाका एक भाग ऐसा है जो इसके माननेवांले, श्रौरों पर सम्भवतः किसी प्रकार शपथपाशके कारण अथवा अन्य किसी कारणसे प्रकट नहीं करते हैं। उसके संस्थापककी उपासना परमात्माके सदश होती है। श्रौर इनके अन्य गुरुश्रोंकी भी मान्यता इस पराकाशको जिए हुए है कि उनके अनुयायी उनके वाज वाज मुंहसे निकले हुवे पदार्थी (माइह) को भक्तिमावसे चल लेते हैं। राधास्त्रामियोंकी शिल्ला हिन्दुश्रोंके विष्णु सम्प्रदायके सदश है। परन्तु वह हिन्दू श्रवतारोंको नहीं मानते हैं। एक लम्बी

सूची मुसलमान पीरों श्रीर श्रर्थ पीरों जैसे शम्सतवरेज वगरह की, जिनको वे श्रपने धर्मके पेगम्वर वतलाते हैं, राधास्वामियोंके मतकी मुख्य वात है।

श्रव साधारणतया सर्व मुख्य धर्मीका वर्णन हो चुका है। श्रेषमेंसे जापानी धर्म शिन्तो (Shintoism) पत्यरकी पूजा श्रीर जादू टोंनेकी खिचड़ी है। इसके होते हुए भी जापानियान श्रात्माको नित्य माना है श्रीर वहुतसे वहादुरों श्रीर विख्यात पुरखाश्रोंके विषयमें यह विचार है कि वह सीधे उद्य श्राकाश पर जा विराजे। (इ० र० ऐ० जि० १ प० ४५०।)

### बाव या वहाई मत।

बाव मत या वहाई मत, जिसकी शिक्षा मुसलमानोंके अन्तिम इमामसे, जिनके विषयमें कहा जाता है कि वह इस समयमें कुषे हुए प्रकट होनेके समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, संबंध रखता है। यह धर्म इसलाम्की एक नचीन शाखा है और इसके संस्थापकने श्रापनेको छुपा हुआ इमाम बताया है

### मकीर्णक मत।

भारतीय धर्मोंमें कवीरपन्य, दादूपंध, सिक्खोंका मत और श्रार्थ्य समाज भी नवविकसित धर्म्म हैं जो श्रपने श्रपने संस्था-पकोंके रिफारम (सुधार) के विचारोंके फलक्षप हैं। जैसे

सिक्खोंका मत पहिले हिन्दू और मुसलमानोंके मिलाप करानेके लिए वनाया गया था यद्यपि अन्तमं मुसलमानोंका सिक्लोंसे इतना द्वेप वढ़ गया जितना कि हिन्दुश्रोंसे भी न था। यह सव धर्म भक्ति पर श्रवलिवत हैं। श्रौर श्रावागमनके समर्थक हैं। शेषमें भारतीय धर्मीमें ब्रह्मसमाज पाश्चात्य ढंगमें ईश्वरोपासना का मत है। यह थ्रन्तिम शताब्दिमें वंगालमें स्थापित हुआ था। श्रोर इसके एक शिष्य एवं उपदेशकने जिसका नाम शिवनारायण मिनहोत्री है अन्ततः श्रपने श्राप एक स्त्रतंत्र धर्म स्थापित किया जिंसका कि नाम उसने देवसमाज रक्खा । देवसमाजके उद्देश्योंमें एक यह भी है कि यदि श्रात्मा उन्नति प्राप्त कर उत्कृष्ट जीवनको, जो किसी एसे मनुष्यकी संगतिसे प्राप्त हो सका है जो स्वयं उस अवस्थाको पहुंच चुका हो, प्राप्त न करले तो वह नए हो जाती हैं। देवसमाजके संस्थापकके विषयमें कहा जाता है कि वह मनुष्य जीवनकी रचतम पराकाष्टा तक पहुंच चुका है। इस कारणवश इसके शिष्य इसकी उपासना इसकी सर्वोत्तम पृत्य और उपासनीय एवं उत्कृष्टगुरु और श्रपूर्व परमातमा समस कर करते हैं।

### थियोसोफी।

थियोसोकी (Theosophy) जो नूतन धर्मोंमें विशेष

उल्लेखनीय धर्म है, एक कसी महिला एच० पी० वलावेट्स्की नामकके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एच० पी० वलावे-ट्स्कीके कुछ घ्रद्भुत कार्य्य (करणमे) भी कहे जाते हैं जिनके विपयमें वह स्वयं तो कहती है कि वह विशेष गुप्त महात्माग्रोंकी मददसे हुए और कुछ खोजी महानुभावोंका मत है कि वह केवल जालसाजी और शोवदेवाजीका फल है। (मोडने रिलीजस मुवमेंट्स इन इन्हिया)

इसके अद्भुत कार्यों के कारणसे थियोसोफीने गत जतादिके अन्त समय जब कि उसकी स्थापना की गई थी बहुत कुछ मनुष्यों का घ्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। प्रारम्भ में इन गुप्त महात्माओं की, जो अपने गुप्त स्थानों से अद्भुत कर्म किया करते थे, बहुत चरचा रही। परन्तु अब थियोसोफी एक अन्य प्रकारके लोगों के हस्तान्तर गत होने के कारण इसका कार्य केवल यह हो गया है कि एक फल बेचनेवालेकी तरह विविध उद्यानों और पुष्पवादिकायों में से उत्तम २ पुष्प एक करे और इनको एक गुप्त समस्याके कुछ कमजोर धागे पर पिरोए।

## चीनके धर्म।

चीनियोंके धर्मकी थ्रोर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि

सबसे प्राचीन धर्म उस देशका तावहज्म (Taoism) है जिसका विवेचन हम वादमें एक न्याख्यानमें करेंगे।

चीनियोंका एक श्रन्य धर्म कनफ्योशीयनइजम (Confucianism) नामसे है जिसका संस्थापक एक कनफ्योशस
(Confucios) नामक था, जिसको हुए ढाई हजार वर्षसे कुछ्
विशेष समय व्यतीत हुश्रा है। परन्तु यह धर्म अनुमानतः सनका
सब केवल एक श्राचारसंबंधी शिक्ताका चिट्ठा है जैसा कोई
विद्वान पुरुष रच सक्ता है। श्रीर धर्मसे इस प्रकार असंबन्धित
प्रतीत होता है कि हम इसका विवेचन इन व्याख्यानोंमें नहीं
करेंगे। इसमें सशय नहीं कि यह संभव हो कि कनफ्योशीयनइजमके सिद्धांत गुप्त हों, जैसे कि श्रन्य बहुतसे धर्मोंके हैं।
परन्तु यदि ऐसा है तो यह विशेष उपयुक्त होगा कि श्रागामीके
हमसे विशेष विद्वान उसकी जांच करें। चीनके प्रचलित धर्मोंमेंसे
तीसरा धर्म बौद्धमत है जिसका विवेचन इस व्याख्यानमें पहिले
ही किया जा चुका है।

### श्रमेरिकाके धर्म।

श्रव श्रमेरिकाके धम्मोंका विवेचन करना शेप रह गया है। परन्तु जहां तक मुक्ते इनका ज्ञान है वे सव धर्मसे नितान्त विप-नीत भासते हैं श्रौर केवल एक श्राधी वातोंके अतिरिक्त जो उन में कहीं कहीं मिलती हैं, अनुमानतः सब अधमतर और भयावह मनुष्य बिलदानसे, विदून किसी अच्छाईके भरे पड़े हैं। यदि इन धम्मोंकी कभी कोई गुप्त सिद्धांतावली थी तो बहबहुत काल व्यतीत हुआ कि नए हो गई और उसके स्थान पर ये बुरीसे बुरी ग्लान्युत्वादक मनुष्य बिलदानकी कियायं स्थापित हो गई जिनका कि कोई भी संबंध धम्मसे नहीं है। यह असंभव नहीं है कि यह राज्ञसी धम्म भूतकालमें किसी ऐसी सूखी हुई गुप्त धार्मिक तत्त्वावलीकी गुठलीके इई गिंद उत्पन्न हो गए हों जो किसी समयमें एशिया अथवा योरोपसे अमेरिका पहुंची हो। में उनका इन व्याख्यानोंमें राज्ञसी रीति रिवाज और भूतप्रेतकी पूजा समस्त कर विवेचन नहीं करंगा।

#### उपसंहार ।

हमारा पर्यालोचन संसारके मुख्य २ धमाँके विषयमें इसप्र-कार सम्पूर्ण हो जाता है। श्रोर मुक्त केवल इतना ही खेद है कि वह ऐसा पूर्ण नहीं है जैसा में उसे करना चाहता था। यहां पर उन पुराने लुप्त धममाँका, जो वेवलोनिया, डिसिरिया, श्रोर मिश्र के देशोंमें आविर्भूत हुए थे श्रोर जिनसे हम वहुत कुछ सहायनाकी आशा वर्तमान धममाँके सिद्धान्तोंके विषयमें रखते थे, वर्णन नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि हमारा झान इन छुत धम्मोंके विषयमें इतना परिमित है और पेसे भ्रमपूर्ण और अविश्वस्त स्रोतोंसे प्राप्त है कि यह विशेष उपयुक्त है कि उनकी भी विवेचनाका भार आगामीके विशेष विद्वान्के ऊपर होडा जाय वजाय इसके कि प्रारंभसे ही भ्रमपूर्ण और भ्रमात्मक सूत्रों की नींव रक्खी जावे। तो भी में इन देशोंके कुछ धम्मोंका वर्णन किसी आगामी व्याख्यानमें उस सीमातक कढ़ंगा जिस तक में सेहतके साथ कर सकता हूं।

छोटे मोटे सम्प्रदायों और सैद्धान्तिकमतों जैसे न्यूप्लैटोनइजम (New-Platonism) फिसा गोरिसका मत ब्रादिका विवेचन यहां पर जान कर नहीं किया गया है क्योंकि इनके सिद्धान्त अन्य धम्मोंकी छानवीनसे समभे जा सक्ते हैं। और समयका भी अभाव है। मैंने 'चारवाक' मतके विषयमें भी यहां पर कुछ नहीं कहा है कारण कि में उसका विवेचन पुद्गलवाद (materialism) वर्णनमें आगे करंगा।

भूमगडलके समस्त मुख्य २ धम्मोंका विवेचन पूर्ण होने पर यह वात ध्रवशेषं रह जाती है कि वह वातें जिन पर ये सर्व धर्म सहमत हैं एवं वे भी जिन पर वह आपसमें विरुद्ध हैं, खोजी जायें । निम्नलिखित विषयों पर ये सर्व धर्म सहमते प्रतीत होते हैं:—

- [१] भविष्य जीवन, श्रौर भविष्य हालत
- [२] भ्रात्माकी शरीरसे विभिन्न सत्ता, सिवाय वैद्ध धर्मिक कि जहां पर संस्कारोंको [कर्मवर्गणाश्रोंको ] प्रावागमनका कारण माना गया है।
- [३] भविष्यके जीवनकी उत्तमताकी संभावना
- . [४] आत्माको भले बुरे कार्व्योके कारणसे श्रपनी भविष्य जीवनीको बनाते श्रीर विगाड़नेमें स्वतंत्रता ।
- .[ ४ ] एक प्रकारकी ईश्वरीय ( Divine ) जीवनकी सत्ता जिसका प्रकाश कुछ ऐसे मनुष्योंमें हुआ है कि जिन्होंने परमात्माका पद प्राप्त किया हो अथवा देवताओंमें या वह दानियतके मतानुसार एकही खुदामें।

इन धम्मोंमें विपरीतता भी निम्न वातोंमें प्रकट होती है:-

- [१] परमात्माके स्वभाव, रूप श्रौर नाम एवं संख्या श्रौर कार्य।
- [२] स्टिका स्वरूप और उसका श्रारम ।
- [ ३ ] श्रात्माका स्वभाव एवं उन्नतिकी सीमा, मय श्रावागमन श्रीर क्यामतके । श्रीर
- [ ४ ] श्रात्माके अपने उद्देश्यको प्राप्त करानेके मार्ग, मय

उपर्युक्त वर्णित व्याख्यायों में मजुमानतः सव वातं एकता भौर विरोधकी भ्रा जाती हैं। भौर यह ठीक ठीक तौरसे उसे हल करनेकेलिए, जो भर्मके प्रारम्भ भौर उसके विविध क्या-न्तरोंमें विभक्त होनेसे सम्बन्ध रखती है, उचित हैं।

श्रव हमाउस स्थान पर पहुंच गए हैं कि जहां श्राजके व्यांख्यानका विषय खतम होता है श्रतः हम इसको वन्द करते हैं श्रीर द्वितीय व्याख्यानमें इस वातका वर्णन करेंगे कि मान-सिक उत्कृष्टता क्या है और वह कैसे शीव्र प्राप्त हो सक्ती है।

#### इति शम्।

# दूसरा व्याख्यान ।



# तुलनाकी रीति।

पिछले व्याख्यानमें हम यह कह चुके हैं कि विविध धर्मी का मुकावला ठीक २ बुद्धचनुकूल होना चाहिये। श्राज हमाप यह प्रयत्न होगा कि हम मुकावला करनेकी पूरी २ तारीफ करें और वह साधन निर्धारित करें जिनसे वस्तुओं का ज्ञान ठीक र हो सके। सबसे पहला कार्य्य यह है कि पत्तपात को अपने हृद्योंसे निकाल देवें, जो उन लोगोंमें भी, जो यह दुंद मचाते हैं कि इम हठधमीं नहीं, ६६ प्रति सेकड़ा प्रवश्य पाया जाता है हम लोगोंकी तवियत कुछ पेसी होती है कि हमारे आन्तरिक भाव इस प्रकारके विलय हैं जो प्रापने पैतिक (पेदायशी) नियमों की भोर मुके रहते हैं और इसका प्रभाव यह होता है कि हम-मेंसे वहुत सावधानीसे द्वान वीन करनेवाले भी अपने मन्तव्य के विरुद्ध सिद्धान्तोंको तत्काल ही लचरसे लचर युकियोंके भाधारपर खंडन करनेकेलिय तैयार हो जाते हैं। जो व्यक्ति दुसरे के सिद्धान्तोंसे द्वेप नहीं फरता वह भी उनके सिद्ध करने का भार तो तत्काल धौर प्रायः दुद्धिमत्तासे विरुद्ध उन्हीपर

रखदेता है। यह वात न्यायपर निर्भर है कि कोई सिद्धान्त उस समय तकं निर्णीत नहीं हो सकता जव तक अनुसंधान करने चालेके अन्तःकरण पर इस प्रकारका द्वेप भाव रहता है । जो वास्तवमें जिक्कासु है और श्रन्तःकरणसे सत्यताका खोजी है उसका श्रन्तःकरण ऐसा नहीं होना चाहिये। पैनृक धार्मिक विश्वास तो एक विशेष वंश और कुलमें जन्म लेनेपर निर्भर है परन्तु यह इसकी संखताका प्रमाण नहीं है। यदि में "क" धर्मके स्थानपर "ख" मैं उत्पन्न होता तो अवश्य मेरा धर्म "ख" होता यदि ''ग" में उत्पन्न होता तो ''ग' होता परन्तु मेरा ''क" धर्मका स्वीकार और 'ख' 'ग' का भ्रस्वीकार इस वातका प्रमाण नहीं है कि 'क' धर्म ही सबा धर्म है क्योंकि जो लोग "ख" च "ग" में उत्पन्न हुये हैं वे भी अपने धर्मीको वैसा ही सत्य २ समभते हैं जैसा कि मैं "क" धर्मको मानता हूं। ग्रतः किसीकी निज सम्मति उसके सिद्धान्तोंका प्रमाण नहीं हो सकती शौर न शास्त्रोंके वचन; जैसा कि हमने पहले व्याख्यानमें दर्शाया है, सत्यताके प्रमाण हो सकते हैं क्योंकि कोई कारण नहीं है कि एक शास्त्रको दूसरे पर विशेषता दी जावै। इसका भाव यह नहीं है कि हम एकदम सव शास्त्रोंको सूठा मान लें परञ्च यही कि सबसे प्रथम हमको यह जानना उचित है कि उनमें पसा कौन है जो सद्गुरुका वचन हो और माननीय हो। तव सत्यताका निश्चय किस प्रकार हो सकता है "ठीक २ बुद्ध बनुसार अनुसं-धान करनेसे" वैज्ञानिक रीतिसे—सामान्यतः शान प्राप्तिके ३ साधन हैं।

- (१) श्रनुभव या प्रत्यत्त (मशाहदा)
- (२) विचार- न्याय ध्रौर
- (३) साची—(शब्द)

इनमेंसे प्रथम अनुभव तो विज्ञानकी जंड़ है। दुसरा अर्थात् न्याय फिलसफाकी जड़, तीसरा सात्ती; जब कि वह निर्धान्त और पूर्णहष्टा अर्थात् सर्वज्ञका वचन हो, शाख्न कहा जाता है। अनुभवका परिणाम विज्ञान, न्यायका फिलसफां और सात्तीका शास्त्र या पवित्र पुस्तक है।

विज्ञान नैसर्गिक ज्ञानका नाम है जिसकी जांच परीला द्वारा होती है और जो तत्काल सच्चे परिणाम पैदा कर सकता है उसके दो भाग हैं एक—(Physics) दूसरा—(metaphysics) उनमेंसे फिजिक्स को तो कुद्रती वस्तुओंका ज्ञान कहना चाहिये परन्तु मेटाफिजिक्सका सम्बन्ध उनकी किसमवार ज्ञान वीन और उनके पारस्परिक सम्बन्ध है तथा उसका यह भी कर्तव्य है कि वह तमाम ज्ञान या मानुपिक विचारोंको नियमानुकूल.

स्थान देवे । इसलिये यह सचा मेटाफिजिक्स वास्तविक ग्रौर कुद्रंती वातोंसे सदैव मुनासिवत रखता है। इसका निर्वृद्धि विचारोंकी उन कपोलकल्पनाथ्योंसे जो जमीन श्रासमानके कुलावे मिलानेका दावा करते हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है। यह देखनेमें श्राता है कि जब विकान श्रोर विचार किसी वातपर सहमत नहीं होते तो विरोधका कारण सामान्यतः यह होता है कि विचारने कुद्रतकी घटनाथ्रोंसे भ्रपना सम्बन्ध तोड़ लिया है। जो विचा-रवान् वास्तविक फिलासोफरकीसी ख्याति प्राप्त चाहता है उसको चाहिये कि विचार तथा घटनार्थोंके घोड़ोंको श्रपने मनके रथमें जोड़े परन्तु पहलेके उस हार्दिक भावको जो उसके। हरसमय ध्रगम्य पहाड़ियोंके छोटे २ मार्गी द्वारा लपक कर शिखर पर पहुंचनेकी प्रेरणा करता रहता है, दवाये रहें और दूसरेको यथावश्यक चाबुक लगाता रहे ताकि वह सड़कके किनारों पर ही घास चरनेमें न लगा रहै। सत्यताके निरुचयके वास्ते सामान्यतः यह कहना ठीक है कि जहां विज्ञान धौर भेटा-फिजिक्सका इत्तिफाक होगा वहां जानना चाहिये कि असर्जी द्दाल ज्ञात हो गया परन्तु धार्मिक संस्थामें पेसे इत्तिफाकके ऊपर एक नई शर्त लगाई गई है और वह यह है कि शास्त्र भी इस वातसे;-जिसपर विद्यान और मेटाफिजिक्सका इत्तिफाक हुआ है सहमत हो, क्योंकि शास्त्र सर्वद्यका कहा होता है और इस-

लिये निर्चयात्मक सत्यतासे सहमत होना। यह ख्याल कि पर-मात्माका वाक्य बुद्धिसे वाहर है स्वयं खिलाफ बुद्धि है क्योंकि सर्वज्ञता थ्रोर बुद्धिमत्ता दो विरुद्ध वातं नहीं हैं श्रतः अव फिलासफीकी यों तारीफ करना चाहिये कि वह एक विद्या है कि जिसमें:—

१-हालात श्रनुभव ( प्रत्यज्ञ ) से पाये जाते हैं।

२-परिणामोंकी जांच न्यायसे होती है।

२-श्रोर सत्यताका श्रन्तिम निर्णय शास्त्रसे किया जाता है जो कि सर्वेद्यका श्रसत्य न होनेवाला वाक्य है।

धौर बास्तवमें जहां इन तीनोंकी एकता हो वहांपर सन्देह धौर्श्ताखार्थकी जगह नहीं रहती है। विवानका खास साधन श्रम्भव है जिसकी विवेचनासे कारण और कार्यका सत्य र हान प्राप्त करना चाहिये। वस्तुओंके गुण और उनके नैसर्गिक (कीमियाई गुण) कार्य, कारणका काम करते हैं धौर कार्य वस्तुओंक किया और कीमियाई ध्रसरसे पैदा होते हैं। जैसे हल्वेकी मिठाईका कारण शकर है इसलिये जहां हल्वेके अवलेहमें शंककर नहीं डाली जाती वहां हल्वेमें मीठापन भी नहीं होता है वस यही विवान है गोकि वह यहां नित्यप्रतिके साधारण वस्तुओंमें पाया जाता है और यह पूर्णक्रपसे निरुचय योग्य है और इंदरधसल यही एक चीज है कि जिसके उत्पर तत्काल

भ्रपरिहार्य थ्रौर कर्ता नतीज़ा पैदा करनेके लिये विश्वास किया जा सकता है।

न्यायके खास २ साधन निम्न लिखित हैं:—
'१-ग्रकली नतीजा ( श्रनुमान )
'२-प्रकरण ( किस्म ) का निश्चय या
'२-ग्रनैलिसेज (Analysis) जो सामग्रीका ज्ञान करावै ।

(४) नयवाद् या निसवत ( लिहाज निसवतीका मह नजर रखना )

इनमेंसे अनुमान (अकली नतीजा) सही राय लगानेका साधन है। प्रकारनिश्चय (तश्खीसिकस्म) प्राकृतिक पदार्थोंको गुणानुकृत सही २ विभक्त करना, झानवीन (analysis) सही २ पदार्थोंके ग्रंशोंको ज्ञात करनेका ग्रौर नयवाद सत्यताके विविध दृष्टिकोण्से समभनेका नियम है। हम इन सव वातोंपर इस व्याख्यानमें विवेचना करेंगे ग्रौर वह नियम भी वतावेंगे जिससे एक साधारण बुद्धिके विद्यार्थीको न्यायपर पौनधंटाके ग्रंदर २ पूरा विज्ञान प्राप्त हो जाय। सबसे पहली वस्तु जाननेके योग्य यह है कि तर्कमें ग्रभ्यास प्राप्त करनेकेलिये यह नितान्त ग्रान्त वह कि मनमें कठिन ग्रौर परेशान करनेवाली परिभाषायं, जो ग्राजकल तर्ककी पुस्तकोंमें पाई जाती हैं, बलात्कार

डोंसदी जावें कुद्रती मन्तक एक बहुत सरल वस्तु है और किसी परिभाषात्रोंके रटनेकी जरूरत नहीं रखता है । उसका प्रत्यक् सुबूत यह है कि बहुतसे अनपढ़ मनुष्य बहुत ठीक और सही नतीजा निकालते हैं श्रौर छांटे २ वचोमें भी प्राय: सही नतीजा निकाल-नेकी एक छ। रचर्यजनक हदतक योग्यता पाई जाती है। यदि तर्फ विद्यान केवल कठिन् श्रौर मार्मिक परिभाषा ( technical ) 🕏 जाननेपर निर्भर होता तो यह स्वाभाविक (कुद्रती) तर्क श्रसम्भव सा होता। वास्तवमें यह वात है कि तर्कमें परिग्राम केवल पेसे नियमकी सहायतासे निकाला जाता है जो परिवर्तित नहीं हो सकता । यदि मैं आपसे पूर्कू कि कल कौन दिन होगा ? ऐसी अस् स्थामें कि जब ऋाज सोमवार हो, तो श्राप फौरन उत्तर देंगें 🕏 -कल मंगल होगा परन्तु श्राप यह नहीं वतासकते कि मेरे गुर्खे में कितनी चःभियां है, न यह कि मेरी जेवमें कितना रुपिया है श्रीर न यह कि मेरी घड़ी किस धातुकी है अर्थात् वह सोनेकी या चान्दीकी है या किसी थ्रौर वस्तुकी। इसका कारण यह है कि जब कि सप्ताहके दिनोंके जिये एक नियम निर्धारित कर दिया गया है जिसके श्रनुसार सदैव सोमवारके वाद मंगल होता है तब ऐसा कोई नियम मनुष्य या कुद्रतको धोरसे निश्चित नहीं किया गया है कि सदैव मेरे गुच्छेकी इतनी या इतनी ही वाबियां हों प्रथवा इतने ही बिना कमी ज्याद्तीके मेरी जेबमें हर वक

क्षिया हों और एक ही धातुकी मेरी घड़ी वनी हुई हो और कदापि दूसरी धातुकी न हो। यदि सोमवारके वाद मङ्गलके होनेमें कोई एक भी श्रन्तर होता तो आप निश्वयसे यह नहीं कह सकते कि कल मंगल ही होगा क्योंकि यह सम्मव है कि कल ही वह श्चन्तर हो जिस स्रतमें कल मंगल न होकर कोई दूसरा दिन होगा। इन उदाहरणोंसे हम यह परिणाम निकालते हैं कि जहाँ क्हीं एक निश्चित नियम है और कोई अन्तर नहीं है केवल वहां ही तार्किक परिणाम निकाला जा सकता है परन्तु ऐसे वियमको अनुपस्थितिमें अथवा ऐसी सुरतमें जहां ऐसा नियमित श्रीर कमी न बद्जनेवाजा नियम नहीं है, कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता है। यही एक सरल और सीधा मार्ग न्याय का है जिसको हरएक व्यक्ति थोड़ा वहुत जानता है। यदि किसी पढ़ाईकी पुस्तकमें इस छोटीसी वातको बहुत एंत्र पेंचसे वर्णन किया जाने तो यह स्त्रीकार करना पड़ेगा कि वह प्रपने खिद्धांतके पूरा करनेमें असमर्थ रही। यह इसी नियमके प्रयोगका परिणाम है कि एक श्रनपढ़ गंबार श्रीर एक साधारण होटा वालक, जो किसी स्थानसे धुंपको निकलता हुआ देखता है तत्काल इस वातको ज्ञात करलेता है कि वहां पर अग्नि मौजूद है। आपका कितावी तार्किक भी पेसा हो करता है परन्तु एक मर्म्य श्रौर क्रुद्रतंके खिलाफ तरीकेसे है उसको सबसे प्रथम एक ख्याली

सांचा वनाना पड़ेगा जिसके द्वारा यह तार्किक परिणाम पर पहुंचनेका प्रयत्न करेगा।

पस (S) = पी (P)
यहां
पस (S) = ध्रुवां
पी (P) = श्रुवां
पी (P) = श्रुवां
श्रुतप्व यह सूरत प्राप्त हुई;"ध्रुवां श्राग है"

यह विद्वानोंके तर्कका पहला पत्त है। दूसरा यह है— यह धुवां है।

अव हमारे तार्किक महाशय यह अनुसंधान करनेका अयब करेंगे कि आया इसका मिडिल दर्म (middle term) हेतु सर्व-देशी है या नहीं। परन्तु वह यह स्थल है जहां इन पंच पांचों में पड कर अममें पड़जानेका इतना अन्देशा है कि यदि वह इसमें सुरत्तित भावसे सफल होसकें तो वास्तवमें वह शावासीके अधिकारी हैं। अव पहले दोनों पन्न इस तरह पर हुये-

१-सब एस (S) पी (P) है

२-यह एस (S) है

इसका भाव सर्व साधारणको समभनेकेलिये इसप्रकार होगा। १- सब स्थानोंमें धुवां श्रागसे पैदा होता है। २- यह स्थान धुएका है।

श्रव श्रववता हम यह परिणाम निकालनेके अधिकारी हैं कि "अतः यह धुवां भी श्रागसे पैदा हुआ है।"

कदरती मन्तकमं, जिसको केवल एक नियमित साधनकी जरूरत है इस प्रकारकी कप्र श्रीर उलक्कन नहीं उठना पड़तीं में आपसे यहां पर यह कहना उचित समकता हूं कि हेतु (Middle term ) में कोई विशेष जातुकी शक्ति नहीं है कि जिसके कारण वह येन केन प्रकारेग पाध्यास तर्ककी सत्यवाकी गारंटी करदे । वह सामान्यतः केवल क्रुट्रती तर्क्षके नियमोंको वयान करनेका एक दूसरा परन्तु उलक्कत पैदा करनेवाला 'तरीका है क्योंकि हद श्रोसतको उसीसमय "जामे" कहते हैं कि जब कि उसका प्रयोग सब श्रवस्याओं में हो श्रयोत् जव कि उसमें कोई व्यतिरेक न हो । पाश्चात्य तर्क इस वातको स्वीकार करनेकेलिये वाध्य है कि तार्किक परिग्रानमें सदैव मनकी झारसे इस वातका प्रयत्न होता है कि उन सर्व साधारण सिदान्तोंको हात करै कि जिन पर कुद्रतमें वस्तुओं घोर घटनाओं का एक दुसरेसे सम्बन्ध होता है। और इस प्रयत्नमें सफलता प्राप्त करनेके लिये मनको उस बान पर भरोसा करके प्रारम्भ करना पड़ता है, जो उसको प्राप्त है।

जव साधारण सम्बन्धका नियम द्वात होता दे श्रौर इच्छा

यह होती है कि विशेष वस्तु वा घटनाके निमित्त शान प्राप्त किया जावे तो उस समय उसको "श्रानुमान" ( Deduction ) कहते हैं। परन्तु जहां उद्देश्य यह है कि अनुभूत घटनाश्रोंमेंसे उनका एक दूसरेसे साधारण सम्बन्ध हूंडा जावे तो उस समय उस नियमको,—जो प्रयोग होता है तर्क ( Induction ) कहते हैं ( देखो Banerjee's hand book of deductive Logic. p. 81-82.)

यही साधारण श्रोर श्रावश्यक तार्किक सिद्धान्त है जो पाश्चात्य विद्वानोंकी पुस्तकोंमें क्लिप्ट नियमोंमें क्यान किया गया है श्रातः इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं कि कािजजक विद्यार्थियोंका मिस्तिक भी इसके समभत्तेमें चकरा जावे। यह वात ध्यान रखने योग्य है कि बनावटी पाश्चात्य तर्क श्रपने परिणामकी सत्यताका जिम्मेवार नहीं है यद्यपि छुद्रती है। मैं फिर भिस्टर दनजी महोद्यकी पुस्तककी साली दूंगा जिसमें डाव्हर रे साहबके निम्न भाति शब्द पाये जाते हैं:—

"अनुमान (\*Deductive reason ) में हम पत्तों में दियें हुए भानोंसे परिणाम निकालते हैं, पत्तों के भानों ने हम उसपरि-णाम पर पहुंचते हैं जो उनमेंसे लाजमी निकलना है तो भी हम उसकी सत्यता के जिम्मेगर नहीं हैं। निःसंदेह अगर उनका लेख 'सत्य है तो परिणाम अवश्य सत्य होगा अतः यह सिद्ध है कि अनुमान द्वारा जो परिणाम हम निकालते हैं वह अनुमानमात्र है जिसको सत्यता पत्तोंकी सत्यता पर निर्भर है। " वनावटी श्रोर कुद्रती तर्कका इस वारेमें मुकावला करने केलिये निव्न-लिखित दलील पाश्चात्य तर्कके नितान्त युक्तियुक्त हैं।

१-सव मनुष्य निर्वुद्धि हैं।

र-सुकरात एक मनुष्य है।

३-इसिंवये सुकरात निर्वृद्धि है।

परन्तु स्वाभाविक तर्क द्वारा इस प्रकारका परिणाम निकालना श्रमम्भव है—क्योंकि वह वहीं पर नतीजा निकालेगा जहां कोई नियमित सिद्धांत हो। परन्तु ऐसा केाई नियमित सिद्धांत नहीं जिसके श्रनुसार यह कहा जावे कि सब मनुष्य निर्वृद्धि हैं यह ध्यान एखना चाहिये कि हरपक व्यवस्थासे तार्किक परिणाम नहीं निकल सकता चाहे जितना पुराना हो श्रौर चाहे जितनी कड़ाईसे उस पर श्रमल होता हो। उदाहरणके लिये यदि कोई व्यक्ति गत १० वर्षसे बरावर प्रात: काल मेरे मकानके सामनेसे जाता है तो हम इससे यह नहीं सिद्ध कर सकते कि वह कल भी श्रवश्य ही मेरे मकानके सामनेसे निकलेगा क्योंकि हजारों वातें उसके निकलनेमें वाधक हो सकती हैं इससे यह सिद्ध हुशा कि श्रसली तर्क जिसको संस्कृतमें "व्याप्ति" कहते हैं एक ऐसा नियम है जो न भृत कालहीमें सही पाया गया है किन्तु श्रागामीमें भी

श्रवश्य सही पाया जायगा सामान्य व्यवस्थासे यहां पर कोई काम नहीं निकल सकता है ।

पांच प्रकारके तार्किक सम्वन्ध हैं जिनमें व्याप्तिका होना सम्भव है। वह यह हैं—

१-कार्य-कारण

२-पूर्वचर उत्तरचर ( ध्रगला पिछला )

३-सहचर (एक साथ होनेका सम्बंध)

४-व्याप्य-व्यापक श्रीर

५-स्वभाव

इन पांच प्रकारके संम्वंथोंसे ७ प्रकारके निम्नलिखित परिणाम

१-कारणके ज्ञात होनेपर कार्यका ज्ञान,-जैसे रसोईघरमें गीला ईंघन जल रहा है इसलिय रसोईघरमें धुवां भरा है।

२-कार्य्यके ज्ञानसे कारणका ज्ञान,—जैसे यहां धुवां हो रहा है इसलिय यहां पर श्राग मोजूद है।

२-श्रगला ज्ञात होनेपर पिञ्चलेका ज्ञान, जैसे सामवारका एत<sup>.</sup> वारके वाद होना ।

४-पिक्रला ज्ञात होनेपर श्रगलेका ज्ञान जैसे—किशोरावस्था, युवा श्रौर वृद्धावस्थासे पहिले होती हैं।

४-दो एक साथ होनेवाली वस्तुओंमेंसे एकके उपस्थित होने

पर दूसरेकी उपस्थितिका क्षान, जैसे बुढ़ापा श्रौर श्रजुमव (तजुर्वा)

ई-ज्याज्यके ज्ञानसे ज्यापकका ज्ञान, जैसे इस स्थान पर कोई फलवाला वृत्त नहीं है इसलिय यहां पर कोई ग्राम्नका वृत्त नहीं है।

७-स्वभावके ज्ञात होनेपर वस्तुश्रोंका ज्ञान होना, इस गृहमें कोई घट नहीं है-क्योंकि इस स्वभावकी कोई वस्तु यहां मौजूद नहीं है।

यह श्रन्तिम तार्किक उदाहरण सामान्यतः गलत प्रतीत होता है क्योंकि नतीजा कि इस कमरामें कोई घट नहीं है एक अनुभव समसा जा सकता है परन्तु इस स्र्तमें हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चन्नु श्रसतको देख सकता है जोकि एक स्ठी वात है। वस यही तर्क है श्रोर में यह कहंगा कि इस कुद्रती मन्तकमें गलतीकेलिये कोई स्थान नहीं हैं वशतें कि व्याप्तिका श्रनुसंधान ठीक २ श्रोर वैज्ञानिक रोतिसे किया जावे। व्याप्तिकी सत्यताकी श्रन्तिम जांच शास्त्रसे की जाती है जोकि एक सर्वक श्राप्तका वचन है श्रीर जो भूत, मविष्यत् श्रीर वर्तमान तीनों कालमें सत्यताका वोध करानेवाला होता है इसलिय जहां हमारी निज सम्मति सर्व मनुष्योंके श्रनुभवसे सहमत है श्रीर उसका प्रमाण सर्वक्रके बचनसे होता है बहां किसी प्रकारका संशय

नहीं रहता है। शास्त्रोंका असली कर्तव्य यही है जो सदेव सत्य सिद्धान्तोंकाम तिपादन करनेवाला और मानागिक कोपोंकी भांति होना समुचित है। अब हम जरा देर अवकाम लेकर विविध तरीकोंके तर्कके नियमों पर गौर करेंगे। निम्न भांति चार तरीके प्रचलित रहे हैं—

> १—जैनोंका नियम २—न्यायका नियम

३—बौद्धोंका नियम

४—योरोपका नियम जो छरस्तूके नामसे विख्यात है।
इस न्याखानमें जो छुछ हमने तर्क (न्याय) के वारेमें कहा है
वह जैनोंके नियमानुसार है। न्यायवाले परिगामको सत्यताको सहधर्मी (हमजात या हमजिन्स। उदाहरण पर निर्भर कहते हैं।
पहले किसी समय रसोईमें धुवां देखा गया था जहां छाग थी।
पहाड़की चोटी पर धुवां दिखाई पड़ना है इसलिये पहाड़की चोटी
पर भी छाग है। इसी प्रकारको युक्तिपर नैयायिक साध्यकी
सिद्धि करते हैं। यहां पर किसी सत्य विद्यानानुसार छुद्ध की हुई
व्याप्तिका सम्बन्ध नहीं है। साध्यकी सिद्धि किसी निख्यात्मक
और न परिवर्त्तन होनेवाले नियमके छाधार पर नहीं है किन्तु
पक्त सहयमी उदाहरणके वलपर निर्भर है। वह दोष भी जिनके

श्राभाससे वचनेका श्रादेश है न्यायके तर्कको विद्याकी पराकाष्टा तक नहीं पहुंचाते हैं। वह निज्ञ ४ भांतिके हैं— 🚡

१-ज्यभिचार, जिसका भाव यह है कि हेतु कभी तो साध्यमें पाया जाता है थ्योर कभी उसके विरोधीमें । जैसे शब्द श्रानित्य है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता । यहां न दिखाई पड़नेका विशेषण प्राय: नित्य पदार्थीमें भी जैसे श्रातमा श्राकाश इत्यादि श्रीर श्रानित्यमें भी जैसे सूक्त शरीर वायु इत्यादिमें भी पाया जाता है।

२- विरोधाभास, जो साध्यका विरोध करता है जैसे घड़ा एक वना हुआ पदार्थ है क्योंकि वह नित्य है। ३- प्रकरणसम, जो साध्य ही हेतुके रूपमें हो ( नतीजा

वश्क्क दलील ) जैसे शब्द धानित्य है क्योंकि उसमें सत्ता नहीं है।

४-- साध्यसम श्रधीत् जिसकी सत्ता खुद ही श्रसिद्ध हो जैसे ज्ञाया द्रव्य है क्योंकि वह हिजन ज्ञुजन किया सम्पन्न है (यहां पर यह कहना कि झाया की हिजन ज्ञुजन किया होती है श्रसिद्ध है)

५-श्रतीतकालाभास श्रधांत् जिसका श्रयोग ऐसे हैं समयपर है किया जावे कि जो समयानुकूल न हो। जैसे-शब्द नित्य है क्योंकि , रंगकी भांति वह स्पर्शसे पैदा होता है। इस श्रन्तिम युक्तिकी दे परिभाषा इस तरह पर है जैसे दोपक-प्रकाश पदार्थी पर पड़-

नेसे उनके रंग दृष्टिगत होते हैं इसीवकार होलको लकडीसे वजाने पर शब्द उत्पन्न होता है इसिंजिये दोनों, सुरतोंमें दो पदा-र्थीका मिलना—उत्पत्तिका कारग होता है। पहली सूर-तमें प्रकाश श्रीर पदार्थींके मेलसे उनका रंग प्रतीत होता है श्रौर दूसरेमें ढोल श्रौर लकड़ीके घजानेसे शब्द । मगर दीपकका प्रकाश पदार्थीपर पड़कर उनके रङ्गको प्रतीत कराता है न कि स्वयं रंगको उत्पन्न करता है। इसीव्रकार इस युक्तिसे सिद्ध किया गया है कि शब्द भी नित्य है, ढोल और उसके वजानेकी लकड़ीसे पैदा नहीं होगया। इस युक्तिमें यह ब्रुटि है कि शब्द श्रौर रंग निश्चय ही दो विविध समयसम्बंधी पदार्थ हैं पहला केवल तत्काल उत्पन्न होता है जवकि ढोल वजाया जाता है। दूसरा प्रकाशके पदार्थीपर पड़नेसे पैदा नहीं होता किन्तु पहलेसे वह मोंजूद होता है पेसे निविध समय संवंधीवाले उदाहरसोंमें तार्किक सापेत्ता हूंढना ही त्रुटि हैं। न्यायकी कही हुई त्रुटियोंका वयान भ्राव खतम हुआ। परंतु यह प्रत्यन्न है कि उनकी सद्दायतासे भी कोई सत्य तार्किक सम्बन्ध न्यायवाले स्थापन नहीं कर सकते हैं। जैनमती नियम श्रीर नैयायिक नियममें खास ध्रन्तर यह है कि नैयायिक सदैव सहधर्मी उदाहरणसे साध्यकी सिद्धि करना उचित समभते हैं। उन श्रवस्थाश्रोंके श्रतिरिक्त, जिनका श्रभ्यासोंमें वर्णन किया गया है। किन्तु जैनी जोग उसी समय

1,

पर तार्किक परिणाम निकालेंगे जव वह उसको किसी सत्य सम्बन्ध (व्याप्ति) पर कायम कर सकते हैं। नीचे लिखी मिसालमें नैयायिकोंकी सब प्रावश्यकतात्रोंका लिहाज रक्खा गया है। तौ भी परिणाम वह है जिसकी सत्यताका कोई तार्किक जिम्मेवार नहीं हो सकता है। मिसाल—

- १- जैद की स्त्रीके गर्भमें घाया हुया दचा पुत्र है।
- २- क्योंकि वह जैदका पुत्र है।
  - ३-- मिस्ल जैद्के तमाम वचोंके, जो सव लड़के हैं।

इस स्थलपर युक्तिका चिन्ह (जो जैदका वद्या होना है)
सहधर्मी है जो न ज्यमिचार है थ्रौर न किसी प्रकारसे थ्रसंगत
है परन्तु इससे कोई निश्चयात्मक सम्बन्ध पुल्लिंग अथवा स्त्री
'लिंगसे नहीं है 'इसलिये इस वातका कोई प्रमाण नहीं है कि
जैदकी स्त्रीके गर्भमें थ्राया हुआ वचा अवश्य ही लड़का होगा।
इस उदाहरणमें हेतु छल सहध्रमीं उदाहरणोंमें साध्यके साथ
संवंधित पाया जाता है।यह ज्यमिचार नहीं है क्योंकि जैदका वचा
होनेका विशेषण एक भी लड़कीमें नहीं पाया जाता थ्रौर न यह
ग्रसमय है क्योंकि वह वास्तविक तमाम समय गर्भमें भाये हुये
विश्वेमें मौजूद है थ्रौर नतीजा निकालनेके समय भी।

गौतमके न्यायकी इस निवेजताको प्रायः जोग इस भांतिसे दवा रखनेकी कोशिश करते हैं कि यह सम्भव है कि गौतमका

यह मत था कि उनकी युक्तियोंके निराकरणका भार उनके विरा-धियोंपर पड़े परंतु पेसी निवंत डुनियादके ऊपरतार्किक परिणा-मको निश्चित करना कि विरोध करनेवाले उन शुटियोंका शांधन कर लेंगे श्रत्यन्तहानिकारक है। विशेपतया जब कि हमारी शुटि-योंका शोवन विरोधियोंको योग्यता श्रीर सम्मितपर निभर हो।

वौद्धोंके तर्कमें भी नेयायिकोंको भांति व्याप्ति नहीं जाती है श्रौर उसमें भी सहधर्मी मिसालसे परिशाम निकालना उचित समभा गया वश्रोतेंके हेतु—

- १--पन्नमें मौजूद हो
- २—सपत्तमं पाया जावे
- २—ऱ्या विपत्तमं न हो। निख्नलिखित द्लीलमं
- (क) इस सामनेवाले पहाड़को शिखा पर श्रक्ति है,
- ( ख ) क्योंकि इस पर धुवां है
- (ग) रसोईको भांति
- (यं) सीलके विरुद्ध
- (व) मतप्व सामनेवाले पहाड़के शिखर पर प्राग है।

इसिलिये सामनेवाले पहाड़की शिखा पत्त (वह स्थान जहां पर=इस दलीलेमें थाग) है। प्रथमकी देखी हुई रसोई सपत्त (स= भांति+पत्त अर्थात् पत्तकी भांति पहलेका देखा हुआ स्थान) है श्रीर भील विपत्त ( वि=मुखालिफ, पत्त ) है जहां कि न धुवां है श्रीर न श्रिश। यह तीनों वार्ते जैदके वसेवाले उदाहरणमें लिहा ज की गई हैं तो भी यह कोई नहीं कह सकता कि वह वसा, बौदोंके मन्तकी दावा को, इस वातसे कप्ट हो करके, कि उन्होंने उसका लड़का लड़कोपनका प्रश्न उसके उत्पन्न होनेसे पहते ही विवादाहरद कर दिया, फूडा नहीं कर देगा।

योरं। पियन (पाश्चात्य) तर्क भी पर्याप्त नहीं है क्यों कि उसका सिलिसला द्तील केवल बनावटी थ्रीर कुद्रतके विरुद्ध ही नहीं है जैसा कि अब प्रत्यत्त होगया होगा परश्च उसका कोई भी सम्बन्ध निश्चयात्मक सिद्धिसे नहीं हैं। वह सही २ तर्क होने के स्थान पर "इस्त ताबीर" (अर्थ निकालना) के समान है।

निःसन्देह वह नैध्यायकों श्रोर वौद्धोंक तर्क से ज्यादा सही दे परन्त उसका काम केवज मन्तकी ज्ञमलोंको ताबीर अर्थ, को सममने पर ही समाप्त हो जाता है जिससे कि उनमें श्रोर परिणाममें परिभाषाके लिहाजसे मुताबिकत रहै। हम इसका स्वीकार करनेको उद्यत हैं कि इस परिभाषाके सापेक्यको पाश्चात्य तर्क वड़ी सत्यताके साथ स्थिर रखता है। हेमिलटन (Hamilton) श्रोर मेंसिल (Mansel) महोदयको सन्मति कि तर्क केवल ख्याली मुताबिकत कायम रखनेको विद्या है सीर उसका बास्तविक सत्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं है। मिल

(Mill) भीर वेन (Bain) ने अवश्य इस वातका प्रयक्ष ' किया कि योरोपियन मन्तकको एक सत्य विद्याकी सीमा तक पहुंचा देवें जिससे पदार्थीके वास्तविक सम्वन्ध सिद्ध हो सकें. परन्तु उन्होंने भी वैसा ही उसको महा फर्जी श्रीर वेडौल होड़ दिया जैसा कि पाया था। पाश्चात्य तर्कका मूल्य, जव हम इस विचारसे ख्याल करते हैं कि निल्पप्रतिके व्यवहारमें सामान्यपुरुष वकील, दार्शनिक, च तार्किक लोग भी उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करते, कुकुनहीं ठहरता है । उसकी अनगिनित परिसापाएं और तारीफें सरण शक्तिके ऊपर पक भारी वोभाहोती हैं छौरउसके कायदे और सूत्र खयालका प्रत्यत्त करानेके स्थान पर उलय इजकाते थौर कठिन करते हैं। परंतु कुद्रती मन्तक, जिसका कि थ्राज वर्णन किया गया है, हर एक व्यक्तिको चाहे जितना वह निबुद्धि हो, सिखाया जा सकता है थौर ६ ठी और ७वीं कज्ञाके वालकोंको भली प्रकार सरलतासे पढ़ाया जा सकता है, वह मनको प्रकाशित कर देता है और विचारोंकी सापेक्ताको सुर-तित रखता है श्रीर इस प्रकार जीवनको सुखी बनाता है। इसके विरुद्ध मौजूदा तर्क केवल दिखावटी विद्वताका धोतक है। वह किसी लाभकारक पदार्थको नहीं प्रतीत कराता है ग्रौर अपने शिष्यको केवल पनकसे प्रतीत होनेवाली बुद्धिमत्ताकी स्रत प्रदान करके समाप्त हो, जाता है। मुक्ते विश्वास है कि जिस किसीने इस विषयकों समाप्ता है वह इस मामलेमें मुमले

विरोध नहीं करेगा कि मौजूदा मन्तककी उच्चसे उच्च कलाका नतीजा कठिन परिमापा और स्त्रोंका एक 'सेट' है जोकि ख्याली सापेत्रताको सिद्ध करनेकेलिये विना इस विचारके कि वह चास्तवमें सही है अध्या नहीं, कायम किया गया है, जब कि कुद्द-रती मन्तकसे कमसे कम प्राप्त होनेवालालाम तवीयतका मन्तकी कत्रहान है जो मनुष्यको कुद्रती सम्बन्धों और पदार्थोंके सच्च कारणोंकी खोजमें लगाता है। पस इस कुद्रती मन्तकसे सबसे बढ़कर फायदा कुद्रत पर पूरे तोरसे आधिपत्य प्राप्त करना है कि जिससे उत्तमसे उत्तम मनुष्यके उद्देश्य प्राप्त करना है मनुष्य जातिके लिये वह बहुत शुभ दिन होगा जिस दिन यह कुद्रती मन्तक स्कूलमें लड़के और लड़कियोंको पढ़ाया जावेगा और मैं आशा करता है कि यह प्रारम्भिक पाठशालाओं में भी किसी सादा तरीके पर प्रारम्भ कराया जायगा।

यहां पर मन्तकका वयान खतम होता है जिसके समक्तनेमें मुक्ते विश्वास है कि पौन घंगटासे ज्यादा नहीं जगा।

श्रव में 'किसवंदी'के लिये चंद श्रलफाज कहूंगा जिसका भाव पदार्थीको, उनके विशेषणके श्रनुसार, विविध प्रकारोंमें विभक्त करना है। खासियत (गुण) की दो स्रते हैं या तो वह ऐसा गुण किसी पदार्थका है जो उससे कदापि श्रलग न हो सके, जैसे गर्मी श्रिये कभी श्रलग नहीं हो सकती, या वह; जो अधकं हो सके जैसे दादी, जो मनुष्यके निकल श्राती है श्रीर पृथक भी हो सकती है । ग्रसली गुग उसको कहते हैं जो भ्रपनी जाति (लच्य) भरमें पाया जावे किन्तु उससे बाहर किसी पदार्थमें न पाया जावे ।

मेटाफिजिक्स अर्थात् दर्शनका दूसरा सहायक ' Analysis ' ( जो सामिगरीका द्वान करावें ) है जिससे हम किसी मिली हो या वनी हुई चस्तु भ्रथवा खयालके ध्रागुर्थोका हाल दात कर सकते हैं थोर श्रन्तिम सहायक दर्शनका नयवाद श्रर्थात् लिहाजः निसवती है जिसकी महत्ता इस वातकी श्रधिकारी है कि उसका **उ**र्हतेख कुञ्ज विस्तारसे किया जावे। इसके निनित्त यह कहना सही है कि जिस कदर विरोध छौर घटियां मनुष्योंके छापसमें धर्म और दार्शनिक विचारोमें हुई हैं वह सब इसके उस्लोंके श्रज्ञताके कारण हैं। नयवादका शाब्दिक श्रर्थ जिहाज निसक्ती है श्रौर दर्शनमें किसी नतीजेके स्थापनमें इसवातका जिहाज रखनेसे हैं कि वह नतीजा किस पत्तको लिये हुये है। यदि ऐसा न किया जावेगा तो दार्शनिक मन्दिर टेढा वनेगा। जैसे हम देखते हैं कि प्राकृतिक पदार्थीमें परिवर्तन होता रहता है और वह दूट पूर कर नष्ट होते रहते हैं परन्तु यह केवल प्राञ्चिक पदार्थीकी ही सुरत है न कि प्रकृतिकी, जो दृज्य हैं। फर्ज करो कि हम एक साधा-रण नियम प्राकृतिक पदार्थीके अनित्यपन के हेनु वनार्वे और उसकी पुष्ट करनेके जिये प्रकृतिके नित्यत्वको गौरा कर देवें तो हमारे विचारकी स्रत संगिकवादकीसी होगी; जो कहता है, कि संसार में क्रोई भी पदार्य अत्तय अयवा नित्य नहीं है जिसका नतीजा पह होता है कि हम यह माननेके जिये वाध्य होते हैं कि पदार्थ सदैव असत्से उत्पन्न होते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं। न्निकः वादकी अदिका यही कारण है कि पदार्थों का अनित्यपन उनकी पर्यायों तक ही परिमित है और उस प्राकृतिक मसाजा तक, जिसकी वह वनी हुई हैं, नहीं पहुंचता है। यह एक उदाहरण नयवादके निय्नोंको समस्तनेके जिये पर्याप्त है और हमको एकतर्की परिणाम पर अड़ वैठ से रोकना है। हर एक पदार्थों के वहुत्से पहनू हुआ करते हैं और पेते ही नयवाद भी वहुत अकारके हैं परन्तु इनमेंसे ज्यादा आवश्यक नयवाद निम्न जिल्लीखत प्रकारों के हैं—



नयवादका भाव समझनेके हेतु जिसका जानना दार्शनिक विचारोंके जिये अत्यन्तावश्यक है इस कदर कहना ही पर्याप्त हो गा।

श्रव में शास्त्रकी श्रोर फिर श्राता हूं जिसका कुछ उस्सेच श्राजके व्याख्यानमें होचुका है। यह स्थल इस विवादास्पद विषयहे निर्णय करनेका नहीं है कि इलहाम (श्रुति) किसकी कहते है और उसका असली विकास क्या है ? इसपर विचारके जिये विशेष और उचित स्थान वादको मिलेगा, यहांपर तो केवल यह कहना प्रावश्यक है कि शास्त्रका असली काम हमको ठीक २ १ बानकी शिक्ता देना है जिससे कि हम सत्यता पर कार्यक्य होकर श्रपने हार्दिक उद्देशको प्राप्त करसकें। इस सोमातक हर शास्त्र जो सच्चे गुरुका कहा हुआ कीमती है जैसा प्रथम उल्लेख किया जा चुका है वह एक सर्वज्ञ-भूत भविष्यत वर्तमानकी सा वातों श्रीर सव सम्बन्धोंके द्वाताका वाक्य है श्रीर तार्किक संबंध (व्याप्ति) को सुन्नी अन्तिम कसौटी है। यहांतक कि जो बात सत्य शास्त्रोंके विरुद्ध है वह श्रवस्य चुटि श्रौर परेशानी श्रौर होकर खिलानेवाली होगी।

यहां पर श्राजकी सांभाग विषय श्रन्तको श्राप्त होता है। श्रीर हम भी श्राज यहीं पर रुक्त जाते हैं।

इति शम्।

## तीसरा व्याख्यान ।

## विज्ञान (क)

श्राजके व्याख्यानका विषय "वैद्यानिक धर्मने" है परन्तु शब्द 'वैद्यानिक' किसी कद्र भ्रमकारक है क्योंकि आजकल जो भाव विद्यानका है उसका अर्थ प्रकृतिवादियोंका ज्ञान है जो किसी धर्माकों नहीं मानते हैं। वैद्यानिक धर्मसे मेरा भाव इस स्थल पर धर्मकें " विद्यानसे " है अयवा इस वातसे कि धर्म एक विद्यान है। किसी समुद्राय अयवा फिकिके अकीदों। शिवास) से नहीं है।

विकान, श्रज्ञानका विरोधों है श्रीर द्रव्यों श्रीर उनके गुणों नथा पदार्थों के वास्तविक कारणों के ज्ञानका नाम है। विज्ञानसे मतलव ऐसे ज्ञानसे है जो संशय विपर्थय श्रीर अनध्यवसायसे रहित है श्रीर जिसका अनुसंधान श्रनुमवसे हो सकता है। श्रर्थात् सही २ ज्ञानको ही 'विज्ञान' कहते हैं श्रीर सही सही ज्ञान सञ्ची साज्ञीके श्रतिरिक्त श्रनुभव श्रीर तार्किक खोजसे हो परिमित बुद्धिवाले मनुष्यको प्राप्त हो सकता है। विज्ञानका पहला उस्ल नेचर (Nature) की स्थिति है। इसका भाव यह है कि द्रव्य श्रीर उनके गुण सदैवके हैं श्रीर कभी नहीं वदलते हैं। वह कभी नाश नहीं होते हैं श्रीर न कभी नेस्तीसे हस्तीमें श्राते हैं। यह

यात मनुष्यके वर्तमान धौर भूत कालके ध्रनुभवसे सिद्ध है। धौर जिस ध्रनुभव पर यह वात निर्भर है वह किसी विशेष पुरुप या स्त्री का अनुभव नहीं है, न किसी विशेष फिर्क या सम् हका, किन्तु सब मनुष्य जातिका, जिसमें कोई भी व्यतिरक नहीं है क्यों के वावजूद इसके कि लोग संसार और खृष्टि—उत्पत्तिकी निस्त्रत चाहें जो सम्मति रखते हों, तो भी एक मनुष्य भी ऐसा नहीं पाया जाता जो ध्रपने निजी ध्रनुभवसे यह कहनेकेलिये तैयार हो कि उसने पदार्थोंको ध्रस्तित्वसे नष्ट होते या नेस्तीसे ध्रस्तित्वमें झाते हुए देखा है।

क्याम कुद्रत (लोकस्थिति) का नियम यह बताता है
कि द्रन्य सदेव कायम रहनेवाला प्रार्थान् 'नित्य' है। यहां तक
कि जो कुछ वास्तवमें मौजूद है उसका कभी नाश नहीं हो सका।
जव कि एक वस्तु देखनेमें नए हो जाती है तो यथार्थमें उसकी
केवल स्रत बदल जाती है। यह नहीं होता कि वह नितान्त
सत्ते श्रसत् हों गई हो। जै ने उस मिश्रीकी इलीकी, जो दृष्य
अथवा पानीमें घुल जाती है, केवल स्रत बदल जाती है थ्रीर
चह स्थूल दशाने जलक्यको प्राप्त हो जाती है। इसीप्रकार पानी
का वरसना हवाकी नमीका जलके विन्दुश्रोंकी स्रतमें परिवर्तित
होकर पृथ्वी पर गिरना है। पेसा नहीं होता कि वादलोंके पीछेसे
कोई देवी देवता बैठ कर नेस्तीसे श्रस्तित्वमें लाकर जलको
बरसाता है। उवलनेसे पानी भाप वन जाता है श्रीर भाप फिर

सदी पाकर रकीक ( पानी ) हो जाती है । जैसा हेकल साहव कहते हैं—"संसारमें हम कहीं प्रकृतिकी ग्रस्तासे सत्तामें ग्राने या पैदा किये जाने की कोई मिसाल नहीं पाते हैं, न कहीं कोई ग्रास्तित्व पदार्थ विलक्कल नाशसे पैदा होता पाया जाता है। यह अनुभूत बात जिस पर श्रव कोई एतराज नहीं करता है कीमिया केमिस्ट्री की जड है श्रोह उस का श्रनुसंघान प्रत्येक पुरुप तुला द्वारा कर सक्ता है" ( दि रिडिट ओफ दि युनीवर्स )

द्रव्यको व्यवस्थाका नियम यह है कि पदार्थीके गुण् व विशेषण् भी नित्य हैं यद्यपि विविध दृष्योंके निजनेसे इनमें पन्विर्तन होते रहते हैं। जैसे रङ्ग व गंध इत्यादि गुण जो प्रकृति (पुर्वता ) में 'पाये जाते हैं संदेवसे प्रकृतिमें मौजूद हैं श्रीर सदैव रहेंगे। सत्य यह है कि द्रव्य ख़ौर उसके गुण एक ही पदार्थको दो स्रतें या पहलू हैं क्योंकि द्रव्य अपने गुगोंसे पृथक् कोई वस्तु नहीं हो सकती है। यह कहना इसके वरावर है कि गुण द्रव्य ही में रहते हैं श्रीर दृष्य गुर्णोका ही समृह है जैसे सोना श्रपने सव गुर्णों 'पीलायन. भारीयन, द्रव्यत्व इत्यादि २ के समृहका नाम है छौर उनसे पृथक् कोई पदार्थ खयाल नहीं किया जा सकता है। द्रव्योंमें उत्पत्ति स्थिति धौर नाश एक ही साथ पाये जाते हैं, जब कि हम एक सोनेकी सलाखको कुटालीमें गलाते हैं तो सलाखपनका नाश होता है, रक़ीक़ हालतका प्रारम्भ होता है थ्रौर सोनेकी स्थिति सोनेकी भांति वनी रहती है। यह तीन प्रकारका कार्य द्रव्यका है।

हम यह कहनेके भी श्रधिकारी नहीं हैं कि सलाखपनका नाश और रक़ीक़पनका श्रारम्भ एक ही समयमें नहीं होता क्योंकि उनमें कोई श्रन्तर नहीं होता है श्रर्थात् रकीकपनमें परिवर्तन होना ही सलाखपनमें टूटनेकी स्रत है। यदि श्रापने सोनेकी इन दोनों हालतों में कोई श्रन्तर माना तो श्राप यह कहनेकेलिये बाष्य होगें कि सलाखपनके नष्ट होती पर सोनेकी पहले कोई स्रत स्थिर नहीं रही श्रीर वादमें उसका रकीकपन भी श्रसत् श्रर्थात् नेस्तीसे सत्तामें श्राया परन्तु यह नितान्त नियमविकद्य होगा क्योंकि पदार्थोंकी सत्ता, विदृन किसी लिङ्ग या स्वस्पके खयाल में नही श्रा सक्ती है।

संसारमें दो विशेष प्रकारके द्रव्य पाये जाते हैं एक जानहार, दूसरे वेजान। पहले कहे हुए वह हैं जिनमें चेतन्य या जीवन हैं श्रीर दूसरे जो वेजान हैं, जैसे प्रकृति। इनके पारभाषिक नाम जीव (चेतन) श्रीर श्रजीव (वेजान) हैं हम इनको जड़ श्रीर चेतन भी कह सकते हैं। इस समयका विज्ञान श्रात्मिक द्रव्यकी सत्तासे इन्कारी है श्रीर चेतनताको प्रकृति (पुद्गल) का ग्रुष मानता है परन्तु पाश्रात्म वेज्ञानिक लोगोंको जीवनके प्रारम्भके समभानेमें वड़ी कठिनाइयां पड़ती हैं, श्रीर वह लोग जीवनके इस ससारमें पहली वार प्रार्ड्भृत होनेके निमित्त श्राश्चर्यजनक कल्पनायें किया करते हैं कि जीवनका श्रंश या वीज पहले किसी दूसरे शहसे पृथ्वी पर गिरा,

कतिपय कहते हैं वह स्वयं सत्तात्मक हैं श्रीर भी इस प्रकारकी संम्मतियां हैं जो लोगोंने जीवनके लिए निर्धारित की हैं। हम सवसे पहले उस खयालका श्रनुसंधान करेंगे जो चेतनताके प्रार-म्मिक अंशको पौटुगलिक परमासुमें कायम करता है। यह खयाल किया गया है कि चेतनाका यह प्रारम्भिक ग्रंश शनैः २ वढते २ केंद्र (Kant) शोपेन होन्नर (Schopen Hauer) टिंडल ( Tyndall ) जैसे प्रसिद्ध बुद्धिमानोंकी तीव्र थौर जवरदस्त समभा वन गया थ्रौर इससे भी ज्यादा उन्नति कर सकता है। इस विचारके अनुसार चेतनताकी उत्तमसे उत्तम सुरतें इस प्रारम्भिक श्रंशकी 'शिइत' (वृद्धि ) से प्राप्त होती हैं परन्तु यह केवल एक सम है और उसका आधार दो प्रकारके वैज्ञानिक नियमों और एक प्रकारकी धार्मिक ब्रुटि पर है। वह नियम ये हैं-(१) प्रकृतिका ग्रसर चेतनाकी पर्यायों पर होना है ध्रौर (२) सव प्राणियों में पक ही प्रकारकी चुद्धि नहीं पाई जाती है। भौर बुटि यह है कि वह पदार्थ जीव ही नहीं है जो सदैव धौर हर समय पर एक ही श्रवस्थामें स्थिर न रहे । श्रवुभूत वातोंके अतिरिक्त मुक्त कुद्ध न ीं कहना है, वह निश्चित हैं और उनका खर्डन नहीं हो सक्ता है। सत्य तो यह है, जैसा हम देखेंगे, कि धार्मिक विज्ञानने भी उनका पूरा २ लिहाज रक्ला है।

त्रुटि, हेकल साहवको विख्यात पुस्तक वी रिडिट ओफ स्टि युनीवर्स' के निम्निटिखित वाक्योंसे प्रकट हैं:—

"इन और धन्य ज्ञात घटनाओं से यह प्रस्पन्न है कि

मनुष्यकी चेतन्य शिक्त और उसके निकटस्य दुध पिलाने

चाले पशुओं की भी चेतनता परिवर्तन होनेवाली वस्तु है,

धौर उसकी शिक्त धान्ति क्यान्तिक और वाहरी कारणों से जैसे

रुधिरका दौरा वगैरा और भेजेकी चोट और मुद्रक इत्यादिके

प्रयोगमे परिवर्तित होती रहती है। जीवित शरीरों में

चेतनता भी चृद्धि इस वातका द्यांतन करती है कि वह कोई

श्रसत्तात्मक पदार्थ नहीं है, किन्तु भेजेका एक प्राकृतिक

कार्य है और इसलिये वह द्रव्यसंवन्धी नियमों से व्यतिरिक्त

नहीं है।"

सत्य यह है कि धार्मिक विज्ञानने कभी जीवको हैकल साहवके अर्थोने कोई 'असत्तात्मक पदार्थ' नहीं माना है और न यह कभी माना है कि उस पर प्राकृतिक प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु पाश्चात्य विज्ञानवेत्ताओं को जिस खयालसे मुकावला पड़ा वह सत्य धर्मकी असली सम्मत्त न थी किंतु ईप्रवरवादका एक अमकारक मुगालता था जिसके अनुकूल जीव एक असल तात्मक और कभी न परिवर्तन होनेवाला पदार्थ है । इसलिये हम जीवकी सत्तासे विज्ञानवेत्ताके इनकारको क्तई इनकार नहीं समभते हैं क्योंकि वास्तवमें सन्नी धार्मिक शिक्षा पर गौर करनेका उसको कभी अवसर ही नहीं मिला है।

सबी धार्मिक शिक्तां सार, जीव और प्रकृति (पुद्गत)

दोनों द्रव्य हैं, जिनमें बाज गुण सामान्य हैं परंतु चेतनता नहीं। चेतनता जीवका स्वाभाविक गुण है जो कोई घ्रसत्तात्मक द्रव्य नहीं है। यद्यपि वह प्राकृतिक नहीं है प्रयोत् प्रकृति (पुर्गल)का वना हुया नहीं है तथापि जीव खोर प्रकृति दोनों वाज् स्रतोंमं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं जैसे केवज ज्याजी प्राकृते वीतारको अच्छा कर देना। और चेतनताका जड़ी वृद्यों और औपधियोंके प्रयोगसे कम व ज्यादा होना इत्यादि। जीव और प्रकृतिके भिजनेसे जीवकी वास्तविक प्रक्रियां (कान) मन्द धौर निर्धक हो जाती हैं घ्रतः निर्वाणका नितान्त यही भाव है कि जीवकी खरावी पैदा करनेवाजी प्रकृतिसे नितान्त पृथकता होजावे। युरीसे बुरी ध्रवस्थामें प्रकृतिके प्रभावसे जीवकी चेतनताका करीव र ध्रमाव हो जाता है और वह उस समय केवल स्पर्शके योग्य रह जाती है।

जीवके उपरोक्त वर्णनमें जो जैनधर्मसे लिया गया है, यह प्रत्यक्त स्वीकार किया गया है कि चेतना प्रकृतिसे प्रमानित होती है इसिलिये जो प्रश्न कि-स्रव धर्म स्थीर विद्वान के बीच पेदा होता है वह यह नहीं है कि भ्राया मनुष्य या प्रभुसों के शरीर में कोई असत्तात्मक कभी न यद्जनेवाजा पदार्थ है अयया नहीं, परंच यह है कि भ्राया चेतना शक्ति पुद्गजके परमासुसोंका कर्तव्य है या दूसरे किसी द्रव्यका? जिससे पुद्गढका सम्बन्ध तो होता है परन्तु जो वास्तवमें पुद्गज नहीं है।

अब ध्रगर दर्शनको पुद्गलके परमागुद्रोंकी सासिपत माना जाय तो मनुष्यकी दुद्धिमत्ता छौर प्रविश्वान स्ताहि चार्व्यकनक गतियां इस प्रार्शमक दर्शनकी तीवतर प्रथवा युहदु स्रेतं होंगी परन्तु हमारे सामने तीवता या वृद्धिका मामला नहीं है। अचीले अंची और नीचीमे नीची चेतनामें जो अन्तर है वह तादाद (संख्या का अन्तर नहीं है किंतु किसा 'गुणों) का श्रंतर है क्योंकि कहरसे कहर प्रकृतिवादियोंने परमागुके दर्शनकी शक्तिमें संघना, देखना ख्रौर सुनना नहीं माना है और यह किसी तरह भी विचारमें नहीं था सकता है कि यह शक्तियां प्रयात् संघना देखना श्रौर सुनना स्पर्श शक्तिसे दड़ते २ दन संकें । प्रकृतिके परमागुमें मानी हुई केवल स्पर्श शक्ति श्रौर उत्तम चेतनताके कार्यों खौर कर्तव्यों केसे तजवीज खोरइरादेंमें इतना वड़ा श्रंतर है कि इसको हम केवल शाब्दिक इस्तिलाहों या जुमलोंसे नही हटा सकते हैं छौर वह इस वातका इच्छुक है कि तीव्रता श्रौर वृद्धिके शतिरिक्त उसकी कोई विशेष उत्तम विवेचना की जावे । इस वातके पत्तमें कि स्पर्श शक्तिमें से अवधिहान या ताकिक युक्ति निकल सकती है, किंचित् मात्र भी प्रमाण नहीं है। श्रीर यह नितान्त असम्भव है कि आप फेंट ( Kant ) या शोपेन होन्नर (Schopenhauer) जैसे वड़े बुद्धिमान पुरुपोंकी सममको केवल स्पर्श शक्तिको हजारगुना दसलत्तगुना या सौ भ्रार न्यना करनेसे निर्माण कर सकें।

इसके अतिरिक्त प्रकृतिके एक परमाणुसे जो गुण सम्बन्धित इस उससे फमी पृथक् नहीं हो सकते हैं क्योंकि परमाणुको इस तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं और न उसमें कोई ऐसे हिस्से या भंश हैं जो उससे पृथक् हो सकें। परमाणुओंमें स्वीकार की इई चेतनाका तीत्र करना नितान्त असम्मव है क्योंकि केई परमाणु अपनेमें कोई ऐसा मु तिकल होनेवाला (परस्मेदेयः) गुण् नहीं रखता है जिसको वह किसी अपने भाई या वहिनको दान कर सके और न मनुष्य ही अपनी चेतनाको अपने किसी आर्त भाईको दे सक्ता है क्योंकि सङ्गल्प स्मरण तजवीज दर्शन इत्यादिकी शिक्त सांसारिक पदार्थोको भांति मुन्तिकल होनेवाले पदार्थ नहीं है।

यतः हम यह देखते हैं कि यह विचार कि प्रकृतिके तत्त्रों में चेतनताका एक प्रारम्भिक यंश्न है जो शनैः २ वहते वहते तीव्र हो कर एक जीवनमुक्त या दच दार्शनिककी विशेष ज्ञान रखनेवाली जीवात्मा वन सकता है घटनाओं के जाहर करने के लिये नितान्त व्यपर्याप्त है थ्रीर माना नही जा सकता है। परन्तु प्रकृतिवादियों का एक थ्रीर विचार शेष है जिससे वह चेतनाकी विवेचना करते हैं। ध्रव दूसरा प्रकृतिवादियों का फिर्क़ा हमको यह बताता है कि चेतना मेजेसे उत्पन्न होती है चेतनताका जीवात्माका गुण होने के विरुद्ध अपना अनुसंधान समाप्त करते हुये जेना महाविद्यालयके प्रोफेसर धर्म्स हेकल साहव ऐसा जिसते हैं— "इस वातसे कि चेतनता मनके श्रन्य विशेषणों में मिंति पाज शरीरके हिस्सोंके वढने पर निर्भर है श्रीर इस वातसे कि वह वालकमं इन हिस्सोंके वढनेकी मुनासिवतमें पाई जाती है हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि पशुश्रोंमें वह पेतिहासिक रातिसे वनी हैं"

परन्तु यह भ्रम है, कोई ताि क परिणाम नहीं है जो किसी निश्चित व्याप्ति पर स्थित हो श्रीर इस व तते तो श्राप पहले ही विश्व हो खुके हैं कि व्याप्तिके विदून सक्या परिणाम नहीं निकल सकता है। हेकल साहचका दिल स्वयं उनको इस पत्तकी निर्वलता स्थीकार करनेको वाध्य करता है - स्थोंकि यह तत्काल ही लिखते हैं-

"यद्यपिंहम चैतन्यके इस प्रकार शनै: २ उत्पन्न होनेके कितने ही कायज क्यों न हों श्रभाग्यवश हम श्रभी श्रपनेको इस दशामें नहीं पाते कि इस वातकी विशेष विवेचना करें या उसके सावित या साफ करनेके िये कोई विशेष सम्मति निर्धारित करें।"

वाह ! क्या उत्तम विचार है कि विवादास्पद विषय ग्रमी पूर्ण्रूपसे साफ नहीं हुआ और तिस परभी हम उसके कायव वैठे हैं। कहा जाता है कि चेतनता भेजेसे पेदा होती है परन्तु स्वयं भेजेने उसको कहांसे पाया ! क्या वह उसी फर्जी ग्रंशमेंसे आता है को प्रकृतिके परमागुओं में प्रारम्भिक माना गया है

गैर जिसका खंडन इससे पूर्व होचुका है। स्वयं हेकल साहव भी द्गल परमाणुगें जीवत्वका होना स्वीकार नहीं करते हैं जैसा के उक्त महोदयने अपनी पुस्तक दि रिडिल श्रोफ दि यूनीवर्सके व्यं खंडमें कहा है, तो फिर यह नहांसे श्राया, आप त्यरोंसे हथिर नहीं निकाल सकते श्रोर न चेतनता—स्मरण कि इत्यादिको जड श्रर्थात् निर्जीव तत्त्वोंमेंसे दुह सकते हैं जिल्लाएके स्यानपर दिये हुए विख्यात व्याख्यानमें जो युक्ति फिसर दिन्डल महोदयने श्रपने किश्पत विपत्ती विश्रप दलरके मुंहमें रक्ली थी उसका खंडन आज तक नहीं हो पाया श्रीर वह यह हैं:-

"अपने वेजान हाइड्रोजनके परमाणुओंको लो और अपने ध्रोक्सीजनके परमाणुओंको लो और अपने कारवनके परमाणुओंको लो, नाइट्रोजनके परमाणुओंको लो और अपने शेप और अपने फासफीरलके परमाणुओंको और अपने शेप और परमाणुओंको लो जो क्योंकी मांति निर्जीव हैं जिनका रोजा वना हुआ है। उनको पृथक् और ज्ञानश्चन्य खयाल करो और उनको एक दूसरेके साथ दौडते हुये और सब प्रकारका पिंडरूप वनते हुए मनमें विचारो। एक निर्जीव कियाके तौरपर यह समसमें आसकता है। परन्तु क्या तुम देख सकते हो या किसी प्रकारसे बुद्धिमें यह वात ला सकते हो कि उन निर्जीव कियाओंमंसे और उन जड़

परमाणुश्रोंमंसे इन्द्रिय दर्शन विचार व रागादि उत्पन्न हों सकते हैं ? क्या पासोंको उद्घालकर तुम 'होनर' ' यह एक वड़ा यूनानी कवि हुआ है । को उत्पन्न कर मकते हो या गोलियां लड़ाकर गणित दिद्याके पैचीदा नियमोंको.. । तुम मानुपिक समभक्ता, जो इस वातका इच्छुक है परमाणुमों को कियाश्रों श्रीर चेतनामें नार्तिक सम्बंध देखाया जाये, इस प्रकार कभी संनोप नहीं कर सक्ते हो।"

दिन्डलने स्वयं प्रकृतिके गुणों ने जीयन्व श्रीर चेतनत्व सम्मिन् लित करनेसे इस दिक्कृतसे चयना चाहा । इसने प्रतिपादन किया है:—

"अगर इस प्रकृतिको डेमोकिट्स (एक यूनानी दार्शनिक) की दृष्टिने देखें और ऐसा माने जैसा कि उसका देगानिक पुत्तकों में उटलेख हैतो चेननाका उसमेंसे निकलना समभमें नहीं थ्रा सकता है जो दुक्ति कि शास्त्रार्थने दिगप वटलर के मुंहमें रक्खी गई है यह मेरी सम्मतिमें इस प्रकारकी प्राकृतिक विद्याक्ता नाग करने के लिये पर्यात है परन्तु वह लोग जिन्होंने प्रकृतिका गुण इस प्रकार वर्धन किया है वह थोड़ी विद्याक ज्ञाता थे। वह जीवन-विद्यास (वायोलोजी) के पूर्ण भाता न थे। वह जीवन-विद्यास ध्रमिश्न थे। प्रमुतिक साथ गौर करने स्वर्थ है हमारा विद्वास कुछ

. हो । हमारा शान दोनोंको श्रलग न होनेवाले तौरसे जुड़ा हुश्रा वताता है। हमारे हर समयका भोजन और पानीका गिलास जो हम पीते हैं, श्रकृतिका मन पर श्रान्तरिक र रूपसे प्रमाव डालना दोतन करते हैं। "

श्रभाग्यवश टिंडलको केवल तत्कालीन जीवसम्बन्धी ब्रुटियोंका ही शान था। उसे यह नहीं शात था कि ऐसा जीव, जिसने मोत्त प्राप्त नहीं किया है प्रकृतिने पृथक् प्रौर उसके प्रभावसे विलग नहीं हो मकता है और न उसे यह मालूम था कि मोज्ञपाप्त जीव निर्वागाने प्रवेश करनेसे कि जिसका प्रचलित विद्यानको गुमान तक नहीं है उस विकानके नितान्त बाहर हो जाता है। प्रत पत्र टिडल महोदयको या उसके पहले या वादमें उसके किसी दार्गनिक भ्राताको यह खबाल नहीं खावा कि प्रशति छोर मनका सम्बन्ध जीवकी सत्ताका किसी प्रकार खर्डन नहीं करता श्रोर जब वह उसको खगडन ही नहीं करता तो उसकी सत्ताका विनाशक तो कि जी श्रवस्थामें हो ही नहीं सकता है क्योंकि चेतनता और भेजेका सम्बन्ध केवल इस कारणपे ही नहीं हो सकता है कि नेजा उसको पैदा करे किंतु और कारगोंसे भी जैसा कि प्रोफेसर वेलियम जेम्सने जो मानसिक विद्याके विख्यात झाता है, बताया है। 'यह प्रावस्यक नहीं है कि चेननता मेजेसे पैदा हुई हो किंतु यह भी सम्भव है फि चेतनताका द्योतक भेजा हो।' प्रचलित विज्ञानने इन विविध मुमकिनातके ऊपर कभी दृष्टिपात नहीं किया ग्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह सूठे सावित हुए हैं। इसलिये जब प्रचलित विज्ञान के वाज सराहनेवाले यह विश्वास करते हैं कि उसने जीवको केवल एक गुमान या वहम सावित कर दिया है तो बद् उन . खयाजी परिशामों पर जाजायित हो जाते हैं जो बास्तविक रूपें कभी विवादाल्पद नहीं हुए हैं। वास्तवमें वर्तमानके जिज्ञासुओंने कभी इस वातका प्रयत्न नहीं किया है कि जीव ग्रौर प्रकृतिके गुणोंको ठीक २ रीतिसे ग्रात करं और इसलिये पकका दूसरेसे पहिचाननेके योग्य नहीं हैं। चेतनताके विशेष गुणोंका विचार हर एक व्यक्तिको इस वातको स्वीकार करा देगा कि वह कोई भेजेसे पैदा होनेवाला पदार्थ नहीं है चाहे उसका भेजेसे कितना ही गहरा सम्बन्ध दयों न पाया जाय क्योंकि हम अभी देखेंगे चेतनतामें:--

१-व्यक्तिपन

२-अन्तःकरण्की शक्ति (Psychic nature धौर

३-निखता

पाये जाते हैं। जब कि भेजा—

१-पिंड रूप

२-घ्रचेतन यानी जड़ श्रौर

३-ग्रानित्य है।

हैं कल और उसके मित्र चेतनाको ऐसा समकते हैं कि गोया उसका प्रयोग मनुष्यकी और कुछ ऊंचे कलाके पशुओं की विशेष दृद्धि पर ही हो और उसमें उस नीची कलाको चेतनता को शामिल नहीं करते हैं जैसे दुःख;—जिसको सत्र प्राणी अनुमव करते हैं जैसा कि भारतके विख्यात वैग्रानिक प्राफेसर सर जगदीशचन्द्र वोसने हालमें पूरी सहतके साथ सावित किया है। हेकल साहवकी रिडिल ग्राफ दि यूनीवर्श्वमेंसे निस्न लिखित पंकियां प्रकृतिवादियोंके सिद्धान्तको प्रत्यन्न रीतिसे जाहर करती हैं:—

"जैसा कि हर एक ज्यक्तिको ज्ञात है नने पैदा हुए चन्नेके चेतना नहीं होती है। प्रेयर साहवने इस वातको सावित कर दिया है कि वन्नेमें चेतनता उस समयके वाद प्रादुर्भूत होती है जब वह वोजने जगता है। वन्चा कुछ अवधि तक अपना तजकिरा प्रथम पुरुष ( सर्व नाम ) में करता है। उस विशेष समय पर जब कि वचा वोजनेमें पहलीवार अपने लिये 'में' शब्दका प्रयोग करता है अर्थात् जब उसको अपने अस्तित्वका ज्ञान प्रयम् हो जाता है उस समय अपनी सत्ताका ज्ञान श्रीर पर सत्ताका विरोध आरंभ होता है।"

इस लेखमें मैंने आवश्यक जुमलोंके नीचे लकीर खींच दी है। यह वयान नितान्त आरचर्यजनक है विशेषतया जव हम जानते हैं कि यह एक ऐसे व्यक्तिका कहा हुआ है जो खहुत ठीक २ और सेहतके साथ विचार करनेका श्रम्यासी है। यदि नये पैदा हुये बच्चेके चेतना नहीं होती नो उस कप्रकों जिसको वह पेदा होनेके समय चिल्लाकर जाहिर करता है जोन श्रमुभव करता है। यदि चेतनता बाक्शिक शाम होनेके वाद जाहिर होती है नो बच्चेकी प्रीति श्रीर नफरतका जो बाक्शिक पहले भी उसमें पाई जानी हैं क्या कारण है ? और यह युक्ति कि बच्चा बहुत श्रम्यि तक श्रपना रूथन ज़मीर गायब (प्रथमपुख्य) में करता है ? प्रतिवाकों नितान्त मृंदकी सीमातक पहुंचा देती है। इया इनका यह भाव है कि वद्या श्रमने दुख, सुखकों भी जमीर गायबमें श्रमुभय करता है माना किसी श्रन्य व्यक्तिकी दशाशोंका हुए। हो।

हमको उचित है कि हम पेसी वनावटी सद्यताओं चार अर्घ सत्यताओं शेखा न खार्च। हुद्धि, विचार, और वालना इन सवका निवासवही है जो दुन्न सुखके अनुमवदा दे। समम और अनुभव एक ही पदार्थके दो विविध कार्य्य हैं जो हमको हमारी अवस्थाओं को जात कराता है दूसरे राव्हों में हमको अपने अस्तित्वके ज्ञान करानेवाली शक्तिके दर्शन और असुमव (जज़वे) भी वैसे ही चेतनताकी स्रश्ते हैं जैसे खुद्यमुसार विचार और शब्दों हारा प्रगट होने वाले खयाल, जिनको हम ज्ञान कहते हैं। दो विविध प्रकारकी चेतनता

श्रथवा श्रनुभव-ग्रकि संसारमं नहीं है। समभ एक है चाहे उसका द्योतन वेसोचे सममे हो श्रयवा बुद्धिपूर्वक। चेतनता हरएक प्राणीनें विद्यमान रहती है और कमी सवीशमें नाग या नेस्त नहीं होजाती है गो उसका नहर वाज समयों पर केवल स्पर्श शिकपर सीमिन हो जाता है। स्त्राभाविक चेतनता (Instinct) ग्रांर बुद्धि (Intellect) के लिये खास २ श्रवस्थाश्रोंकी श्रावश्यकता होती है। केवल एक कलके पुतले की मांतिक जीवनसे उन्नति करनेकेलिये एक ऐसे यंत्रकी जरूरत पड़िती है जिससे जीवन व्यर्थात् इंद्रियिकयाथोंको रोका जावे। यहाँ त्रापका मेजा उपयुक्त होता है जो एक छाँनेकी भांति ज्ञान छोर कार्च्यइन्द्रियोंसे संदंधित नसोंके जालपर इसलिये फेला हुआ है कि जीवको वाहरी पदार्थीका वोध करावे या ध्रावश्यकानुसार शारीरिक हरकत (क्रिया) पर काबू स्कवे ।

परन्तु यह विचार करना कि चेतनता भेजेले निकली है, गल भी है क्यों कि विद्न भेजे के पशुश्रों में भी जो कल के पुतले की भांतिकी किया होती है वह चेतनताका श्रमाव सावित नहीं करती है इस कारण से कि इन पशुश्रों को भी दुख मुखका श्रमुभव होता है। दुख सुखका श्रमुभव केवल श्राष्ठिक कार-रवाई नहीं है उनका सम्बंध मनसे है यद्यपि भान करने वाली सुद्धि उनमें न पाई जाय। मैं खयाल करता है कि यह कहना

श्रसम्भव है कि जान-इन्द्रियोंके तन्तुओंके कर्म ही हर हालतमें खर्य स्वामाविक कार्योंके करानेका पर्याप्त हैं। ऐसा कर-नेसे तो कुल काव्योलय केवल पौड्यन्तिक कार्योपर सोदित हो जावेगा जहां चेतनताकी कोई धावर्गका न गरेगी । संसे श्रविक यह भी सिद्ध नहीं है कि जान-जिद्योंके तन्तुखी या माडियोंके कर्तव्यमें और शरीरकी कियारें सदेव की मुना-सिवत पाई जाती है सुई जैसे हांटे पदार्थका खुनना हाथी जैसे वड़े शरीरवाले जीवके ध्यपने पेर हटा नेनेका कारण होता है। श्रीर मञ्ज्ञड़का काटना एक वडे शरीरधारीके सीनेमें करकर बदल लेनेका। ऐसे स्थलपर जो वास्तविक वात है वह यह जान पडती है कि जान-दिन्द्रयोंका कर्म केवल जान करा देना है श्रीर उसंक वादकी व्याकिक जवावी तहरीक ( Reaction ) का कर्तव्य शरीरभी कियाका कारण होता है जो उस सूरतमें, उहाँ विचारशक्ति भौजूद नहीं है स्त्रामादि व कार्यकी भांति होता है श्रौर जहां वह उपस्थित है वहां शारीरिक श्रंगोंके इरादेके हिलते जुलनेसे। यत: क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जीवके कलके पुतलेको मांतिके कर्मएक सांये हुए पुरुषकी भांति हों न कि एक ' पेसी प्रारंभिक दशा किसी पेसे पदार्थको हों जो मुद्दतों शनः । वह कर अन्ततः बुद्धि वन जावै। श्रौर क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मेनेका दनना एक ऐसे व्यक्तिकी आवश्यकाओं केलिये होता हो जिसने श्रपने मनकां किसो कदर काव्में कर लिया है न कि

व्यक्तिको गढनेका एक कार्य्यालय हो। यह विवारनेकी वात है कि मनका उत्तम द्रजेका काम श्रर्थात् मुकादिला करना इमित-याज व तजवीज केवल ऐसे हा प्राणी कर सकते हैं जो ध्रपनी कलके पुतलेकीसी प्रष्ट्विको रोक सकते हैं अर्थान् हो ईडियोंके सदैव जारी रहनेवाले व्यवहार ो रोककर विचारक लिय समय निकाल सक्ते हैं। अतः भेजेको यावश्यका केवल उन्हीं प्राणियोंके लिये है जो कार्योंके कारण त्रर्यात् इच्छात्रों पर कम या ज्यादा प्रभावित ही गये हों। जैसा काधारण्तया प्रात है बहुतसे ऐसे बुद्धिमान स्त्री पुरुप संसारमें पाये जाते हैं जो वाज २ मौकों पर अपनो बुद्धिको काममें नहीं ला उकते हैं विशेपतया जब कोई विजिष्ठ प्रलोमन उनके सामने मौजूद हो । ऐसी स्रतमें बह बहुनसे ऐसे कमोंको कर बेठते हैं जिनके लिये वह समय पाकर विचार करने पर शरमिंदा होते हैं। मुर्फे यह बात होता है कि इन मोकोंपर बुद्धि छोर मनकी प्रवृक्तिमें विरोध हो जाता है श्रौर मनको जीत थोड़ी देरकेलिय हो जाती है। यदि बुद्धिका कारण भेजेको माना आय तो बानशक्तिका इस प्रकार नीचा देखना कठिनतासे विचारमें श्राता है जब कि मेजा बरावर मौजूद हो और वरावर श्रपना कर्तव्य करता रहे और व्यक्तिको वनाता रहै। इसके विरुद्ध सव हाल प्रत्यत्त हो जाता है यदि यह स्वीकार करिलया जाय कि प्राणी अपने साथ वर्तमान जीवनसे पहलेकी शक्तियां और मन जिन्होंने श्रौर कहीं निर्मिति

प्राप्त की है, लाता है और यह कि उसका यह ग्रारेर उन ग्रांकियों श्रीर मनोवृत्तियों के कारण वनता है। पेसी स्रतमें भेजा झानका यंत्र ठहरता है जो एक पेमे प्राणीके प्रयोगकेलिय निर्तित हुआ है जिसने अपनी इन्द्रियों को किसी हह तक वग्रमें करित हुआ और उसका प्रयोग स्वयं उसकी दशाओं ग्रीर प्राणीके मनो विकार (जज़वों) पर निर्भर होगा। नये पेदा हुये यवेका श्रपनी सत्ताको अपने या दूसरेकेलिये समस्तने या कहनेमें श्रसमर्थ रहना उन किनाइयों के वाइस होगा जो एक नये और वेहह नाजुक श्रोजारको प्रयोगमें लाने के समय पार्ट जानी है जह कि एक स्वस्थ अपकारीका श्रपनी दमागी श्रक्तिका प्रयोग न दारना इस कारणांसे होगा कि वह श्रपनी इन्द्रियों जो जीत नहीं सका है।

परन्तु हमको उचित है कि अव हम आत्माके गुणोंको विशेष रीतिसे निश्चित करें। पहली वात जो चेतनतांक लिये अन्वेषणीय है, वह यह है कि उसमें व्यक्तिपन है। यह पेसा कहने के दरावर है कि हर व्यक्ति अपने को मिस्ल खुद्के जानता है और अपने को कोई और व्यक्ति वहीं सममता है, यद्यांच वह तारीफ जो उसके मनमें उसकी सत्ताकी है विविध समयों पर विविध कारणोंसे कितनी ही विरुद्ध क्यों न हो? इसीतरह पर कोई व्यक्ति अपनेको एकसे ज्यादा या गिरोह के समान नहीं जानता है। हमारो इच्छाओं और मानसिक वृत्तियोंमें एक ओर बुद्धि और

दूर श्रंदेशीमें दूसरी ओर कितना ही विरोध क्यों न हो लेकिन कोई व्यक्ति कभी श्रपनेको श्रादमियोंक समृह या कम्पनीकी भांति नहीं जानता है कि जहां वहु पत्तका प्रश्न हो। श्रनुसंघानसे प्रतीत होता है कि हमारी जानकारीका झान जिसको हम चेतनता कहते हैं जीवकी एक प्रान्तरिक क्षाता दशा है जिसको जानकारीका ष्यनुभव कहना युक्तियुक्त विशेषणा होगा, यहां तक कि मेरा किसी पदार्थका ज्ञान उस पदार्थकी समीपता श्रोर सत्ताकी जानकारीका धनुभव ( feeling ) है। इस प्रकार मेरे पदार्थोंके ज्ञानमें सेरी अपनी और होय पदार्थ दोनोंकी सत्ताका युगपत् ज्ञान शामिल है। जिस किसीने घान या यागाहीको एक प्रकार ब्रहुभव समक पाया है उसको यह वात साफ मालूम होगी क्योंकि प्रागी केवल प्रपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी दशाघोंकी उन परिवर्तनोंके साथ जो उनमें दूसरोंकी समीपतासे अथवा मौजृद्गीसे उत्पन्न होती हैं, ज्ञान कर सकता है। यह कहना निर्द्यक होगा कि मैं दूसरेकी सत्ताको तो झात कर सकता हूं किन्तु अपनीको नहीं। वास्तवमें दूसरेकी सत्ताका ग्रान स्वयम् श्रपने परिवर्तनोंके ज्ञान पर निर्भर है श्रतः यह कहना कि किसी वस्तुका झाता कंवल उसी वस्तुको जानता है, अपनेको नहीं, गलत है। सत्य यह है कि मेरा किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताका **द्यान** खुद् मुक्ते मेरे ब्यस्तित्वको द्यात करानेवाली शक्ति पर निर्मर है (यानी उस शक्ति पर जो मुक्ते मेरी निजी दशायोंका अनुभव कराती है )। यह स्पष्ट है कि केवल उसी वस्तुका आन श्रात्माकां हो सकता है जिसकी कोई वास्तविक सत्ता है श्रोर इस वज्ञहसे कि चेतनाकी दशाश्रों श्रोर परिवर्तनोंकी श्रर्थात् दूसरे शब्दोंमें श्रात्मद्रव्यकी दशाश्रों श्रोर परिवर्तनोंकी कोई सत्ता ग्रात्मद्रवयने एथक् नहीं है (अत एव ) श्रात्माकी सत्ताके खाथ ही उसके परिवर्तनोंका ज्ञान भी सम्भव है। यही वात दुख सुखके ज्ञानमें भी पाई जानी है जिनसे हम विन हैं। जब मैं कहता हूं कि अभ दुख हो रहा है या में ख़ुखी हूं तो मेरा भाव यह नहीं होता है कि दुख और सुख मेरी सत्तासे पृथक् स्पृत पदार्थ हैं जिनकों मैंने किसी अनोखे तरीकेसे प्रहगा किया हो । जो मेरा भाव है वह यह है कि मैं प्रपनी ही सत्ताकी एक हालत या तनदीलीको ज्ञात करता हूं जो एक खुरतमें दु:ख थ्रौर दुसरी स्रतमें सुखका रूप रखनी है। इसिलये दुख सुन मेरी चेतनाकी श्रर्थात् उस साधारण श्रनुभवकी जो मुक्ते श्रपनी सत्ताका 🕻 दशायें हैं। नया पैदा हुआ वचा जो पैदा होते समय चिल्लातां है निःसन्देह प्रसव होनेके कप्टको श्रपनी चेतनताकी श्रवस्थाके तौर पर ज्ञात करता है यद्यपि उससमय वह श्रपने बुद्धिकपी द्र्पेणके साफ न होनेसे अपनी कोटीसी सत्ताका साफ चित्र अपने ख़्यालमें कायम नहीं कर सकता है। वर्तमान समयके विद्वान लोग इसके विरुद्ध चाहे जो कुछ भी कहें परन्तु वास्तव्य यह है कि दुख या सुखका अनुभव सिवाय उत्तम पुरुष (सर्व

नाम )के थौर किसी तौरसे नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दुख सुखका झान प्रथम पुरुष ( Third person ) में कर सुके तो वह द्यतिगय द्यलोकिक घटना होगी क्योंकि जिन वस्तु जो मनुष्य श्रपनेसे पृयक् वृक्षेरमें देखता है वह दश्य हो सकटा है कभी दुःख सुख या अनुमव नहीं । प्रेयर साहवके ब्ह्रेने भी यदि प्रेयर साहवने उसको कभी वाक् प्रक्तिके प्राप्त होनेके प्रयम भूककी , दशामें देखा होगा तो भूकको उत्तम पुरुष (first person में ही श्रतुमव किया होगा श्रोर इसीप्रकार उसने उसस्प्रस्य उस सतोपकां खरुमव किया होगा जो भोजनसे प्राप्त होना है। इसिलिये हम नतीजा निकालते हैं कि चेतनाका प्रथम चिन्ह ब्यक्तिपन है जो नीचेसे नीचे दर्जेमें भी कभी उससे पृथक् नहीं : हो सकता अर्थात् वहां भी नहीं जहां चेतना केवल स्पर्श शिक इस रह गयी हो। निःसंदेह इस नीचे दर्जकी चेतनाका एक प्राकृतिक परमासुके सम्बन्धमें खद्याल करना सम्भव है किन्तु विज्ञानवेत्ता ही स्त्रयं बहुपत्तसे इसके विपरीत हैं छोर यह नितांत गलत सावित होता है जैसा कि पहले जाहर हो चुका है थ्रोर ईसा थ्रागे चल कर भी दिखाया जायेगा। परन्तु चेतना यदि प्राकृतिक परमाग्रुकी खासियत नहीं है तो वह भेजेसे भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्तिपनका मानुपिक या पाश्विक मेजेमेंने जो खुद श्रवगढ नहीं है श्रौर इसलिये व्यक्तिपन नहीं रखता है, पैदा होना समममें नहीं प्राता है क्योंकि भेजा प्रकृतिके परमागुश्रोंसे वना है श्रीर एक कम्पनीकी भांतिके व्यक्तिपनके सिवाय श्रीर किसी व्यक्तिपनका श्रारण करनेवाला नहीं हो सकता है श्रश्यांत् उसमें व्यक्तिपन श्रागर हो सकता है तो केवल मनुष्योंके एक समूद्र भी भांति जो किसी बातके फैसलेके लिये एक किये जारे, हो सकता है। यह मैं स्वीकार करता हं कि हमारे प्यालात हमारी सत्ताकी निमनन विविध कारगों जैसे वीमारी मसरेज़म इत्यादिने वदल सकते हैं। परन्तु यह कहना वह ही वात नहीं है कि हमारी चेतनता म्यूनीलिपल कमिश्चरोंकी जमायतकी भांति है जो किसी मीहिंगमें एकत्र हों।

श्र आत्माक व्यक्तिपनके गुणपर इन बातकः कुछ प्रभाव नहीं पहता है कि नान २ जीवित जरीरोंमें एकते ज्यादा प्राणी पाये ज ते हैं। जमा कि जैनमत बताता है कुदरत ( संपार ) में दो प्रकारके जरीर होते हैं एक वह जिनमें एक ही आत्मा पाई जार्ब और दूसरे वह, जो जन्मेरी मांति हों। इनमेंसे अन्तके सामान्यतः पेट या शरीरका कोई अन्य अंग एक होता है परेतु और सब बातोंमें वह एक दूसरेसे नितांत प्रथक् होते हैं। इस पर भी वह आपसमें मिल कर वास्तवमें एक व्यक्तिहत जीव किसीनरह पर नहीं बनाते हैं और न उनमेंसे एक या ज्यादाका नाश होना अवका नाश होना है। वह इंगरी देशकी रहनेवाली जोडिया लडकियोंकी भांति होते हैं। जिनमेंसे एक प्रथम विद्न किसी प्रकारकी हानि अपनी दूसरी बहनकी

ध्रगर भेजे जसी संयुक्त वस्तु किसी समयमें व्यक्तिवको उत्पन्न कर सक्ती है तो वह केवल एक प्राञ्चतिक परमाणुका च्यक्तित्व हो सकता है क्योंकि भेजेके सम्बंधमें धार किसी वस्तुमें व्यक्तिपन नहीं पाया जाना है। परन्तु हम पन्त्राणुने पहले ही आत्माकी सत्ताका श्रमात्र देख चुके हैं। न्यूनीनियत कमिर्नरोंकीसी जमायतकी चेतनताक खयालका पृतः खंडन वर्ककी प्रावश्यकाओंके जिहाजसे भी होता है क्यों दि नार्किक परिणाम उन्ती समय संसव हो सक्ता है कि जब परिणास निका-जनेवादी चेननता वह ही हो जो नकके दोनों पर्होंसे जिनले परिणाम निकाला जाता है विज हो। इसके विकद कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर इस म्यूनिस्पिल कमिशनरोंक समूहमेंसे एक व्यक्ति तर्कदेः एक पत्तसे वाकिफ है और दृसरा दूसरे पत्तसे, तो न वह दोनों श्रीर न कोई तांसरा व्यक्ति उन पत्नोंसे कोई परिखाम निकाल संकेंगें इसीवकार यदि भेजेका पक हिस्सा केवल एक तार्किक पद्ममे विदार प्रशेर दुसरा हिस्सा दूसरे पत्तने, तो इन पत्तोंसे किसी परिणामका निकाला जाना द्यसम्मद होगा । परन्तु द्यातमा ताकियः परिणामके निकालनेमें योग्यता रखता है इन्निये यह सानि है कि वह सताको पहुँचा न्हुए मरगई । यदा पे यह अ वश्यक है कि उनकों गीदित वहिनने अपने एक ऐसे निकट सम्बंधीकी मृत्युरे जेर्गक उसके साथ कमरसे जुड़ी हुई थी बहुत कुछ आत्मिक और दासिरिक दुख पाया होगा। भेजेसे पृथक किसी दूसरे प्रकारकी वस्तु है छार्थात् वह कोई संयुक्त वस्तु नहीं है फिन्तु व्यक्तित्वका आधार एक असंयुक्त थ्रोर थखंड पदार्थ है। स्मरणंक लिहानमें भी हम देख सकते हैं कि वह एक मेले जैसे परिवर्तन छोर नाण होनेवाले पदार्थकी भांति नहीं हो सकता है क्योंकि जो भेजा कि खाज किसी वन्त को मालूम करता है यह दिली प्रकारसे वह भेजा नहीं होंगा जो ४० वर्षके वाद उत्तरों याद करेगा। इस्तिये यदि भेता ही स्मरण करनेवाली गांक है तो स्मरण प्रवश्य प्राह्वक्यंत्रतक ठहरैगा क्योंकि उस खूरतमें हमारा श्राजके प्रात किय हुए घटना को याद करना पेसा होगा जैसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके ष्यनुभवको जो ५० वर्ष हुए जीवित था, याद करे श्रर्थात् दृसरे शब्दोंमें प्रपने तई दूसरेके तौर पर याद करना होगा को एक मूठी वात है जैसा कि एक वड़े रोमन केथोलिक पादरी मेहरने श्रपनी पुस्तक साइकांलोजी नामकमं देखाया है । इसलिय यह जाहर है कि सारण किसी एसे पदार्थका कर्तव्य नहीं है जो एक वहती नदीकी भांति हर घडी नया वनता हो, जैसा कि चेतनाको यदि उसको भेजका उपज माना जाय तो स्वीकार करना पंडेगा। यदि जीवन भरकी वार्ते किसी व्यक्तिको याद रह सकती हैं तो यह मानना श्रावश्यक होगा कि उसमें सारण शक्ति वरावर वनी रहती है। जो व्यक्ति पहलीवार किसी साम समय पर श्रस्तित्वमें आता है और जो उस समयके वाद

तत्काल ही नप्ट हो जाता है वह किसी तरकीवसे उन वातोंको जो उसके पूर्वजोंने जानी थीं, नहीं जान सकता है और न उनके अनुभवोंका अनुभव कर सकता है। इस वातकेलिये व्यक्तिपनकी एक ऐसी मूलकी आवश्यका है जो जीवनपर्यन्त कायम रहती है और चेतनतासम्बंधी वातोंका अर्थात् कपायों सरण और सङ्कृत्यका कर्तव्य (काम) आकृतिक भेजेसे हर समय पैदा होनेवाली समक्तके आधार पर असम्भव है चाहे उसकी कितनी ही भाषाकी कितनीही उत्तमता और कितने ही वडे पुरुषके वाक्योंके आधार पर कहा जावे।

दूसरा गुण चेतनाका उसका ज्ञातापन है जिसको प्रकृति छोर प्राकृतिक पदार्थोंसे भिन्न जानना चाहिए। चेतनामें एक प्रकारकी भीतरी गुंजायश है जो प्रसीम ज्ञान, उत्साह, नेकी इरादा इत्यादि इत्यादिका निवासस्थान हो सकती है परन्तु प्राकृतिक परमाणुमें कोई आन्तरिक जगह नहीं है कि जिसमें कोई बस्नु समा सके। प्रकृतिक सम्बंधमें संसारके सिलासिलेमें भूनै: २ कुशलता हासिल करनेके सिद्धान्त (Evolution= विकाशवाद) का भाव शरीरोंका परमाणुके सदैव संयोग और मेल द्वारा उत्तमता प्राप्त करना है। मनके सम्बंधमें उसका भाव चेतनाका प्रान्तरिक प्रकाश और उदार विचारोंकी दौलत से भरपूर होना है। चेतनता स्वयं एक सृष्टि है जो प्रनन्त विचारों भीर मालुमात इत्यादिसे प्रावाद की जा सकती है परन्तु

प्रकृतिके परमाणुश्रोंके श्रंदर कोई श्रांगन नहीं है जिसमें एक खयालको भी स्थान दिया जा सके । समभकी पवित्रता किसी मनमानी प्रारम्भिक स्पर्शकी शक्तिको दोगुना चौगुना करनेसे नही हासिल होती है किन्तु मनके मन्द्रभाव ग्रंथकार ग्रौर भुंधलापनके हटानेसे। यह दशा विशेषतः श्रवधिग्रान ( लाधुय्रॉ की रोशन जमीरी ) की है जो कठिन तप उपवास कीर मनको मारनेसे प्राप्त होती है। साफ तौरसे यहां पर मामला एक दवा हुआ (पृथिवीमें द्वे हुवे ) पोम्पीष्टाई (यह एक शहरका नाम है जो एक ज्वालायुखी पहाडसे निकली हुई घ्रालायशसे विलकुल दव गया था ) की लाव ( घालायश ) को काटकर निकालनेका है, न कि किसी प्रकारकी मानसिक गणनाके इन्द्रजालकी सहायतासे केवल एक ही ईटमेंने एक नवे शहरके निर्माण करने श्रीर वसानेका । वास्तव्य यह है कि हर श्रातमा या प्राणीमें सर्वद्वताका गुण मौजूद है जिसको वह निज प्रपवि 🍃 व्यापे मेलको दूर करनेसे प्राप्त कर सकता है। यह वयान सामान्यतः प्राध्यर्थजनक प्रतीत होता है परन्तु विचार करनेसे उत्तपर हर एक पुरुष सरलतासे सहमत हो जावेगा। इसका कारण यह है कि झान कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो शातासे पृथक् हो दयोंकि, शाताकी सत्ताकी ही शबस्थाओंका नाम शान है जिसको ग्रंग्रेजीमें "States of Consciousness". श्रर्थात् चेतनाकी पर्याय कहते हैं । हमारे वाहर पदार्थ हैं शान

नहीं है। श्रीर उनके श्रस्तित्वकी निसंवत हमारा श्रान्तरिक श्रमुमय उनका द्यान कहलाता है। उन वस्तु श्रोंकी वावत जैसे समय, आकाश श्रनन्तपन कार्य्य कारणका नियम इत्यादि, केंट ( Kant ) महोद्यने सावित किया है कि उनका झान प्रारम्ससे ही नैसर्गिक रीतिसे होता है अर्थात् प्रत्यत्त ( दर्शन ) पर उनका ज्ञान निर्भर नहीं है और जहां तक मुक्ते झात है एक भी प्राकृतिक वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो इस वडे जर्मन फिलासोफरसे इस वातमें विरुद्ध सम्मति रखता हो।यदि हमारी चेतनता एक नहुत ही निकृष्ट कहाकी प्रारम्भिक बान शकिसे शनैः २ कुशल होकर समभक्ते दर्जेतक पहुंची है तो यह नैसर्गिक ज्ञान उस प्रारम्भिक अवस्थामें हाना आवश्यक होगा। परन्तु इस नैसर्गिक क्रानको उस प्रारम्भिक श्रवस्थामें जो प्रकृतिके एक परमाणुमें मानी जाय क्योंकर क्यास करें ? उसप्रारम्भिक दशामें उसका उपयोग ( कर्तव्य ) क्यों नहीं होता ? क्या उन प्राकाशादिके ज्ञानकी भी कोई प्रारम्भिक प्रवस्था होती है? परन्तु केंद्र महोदय इस सिद्धान्तको नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि यह नैसर्गिक खया-लात इन्द्रिय-ज्ञानसे नहीं उपजते हैं। कार्य्य कारणका नियम निस्सदेह इस प्रकारका खयाल नहीं है कि जो शनैः २ किसी होटी प्रारम्भिक अवस्थासे वढकर एक प्राकृतिक नियमके दर्जेपर पहुंचा हो और न अनन्तपनका खयाल किसी तौरपर भेजेकी -चृद्धिके साथ बढता हुआ समभमें आता है। मानुपिक वृद्धि इन

कु द्रती खयालातकी कोई प्रारम्भिक श्रवस्था कि जिससे वह : बढते २ पूर्णताको पर्डुचते हों, विचार नहीं सकती है। यह कु द्रती खयालात मनमें ही मौजूद हैं जहांसे कि वह समक्षकी : शुद्धताके साथ जाहर होते हैं। चेतनतासे यह श्रलग न होने-वाले खयालात, उस समय जब कि समक्षका प्रकाश सबसे : बोचे दजेंकी ज्ञान-शक्तिकी पर्यायमें था, अवस्य चेतनताको ही : बोदमें श्रचेत पडे सोते होंगे। इस तोरपर कुल खयालात श्रर्थात् : कुल ज्ञान श्रातमाकी सत्तामें मौजूद है।

हमने ऊपर कहा है कि हर आत्मामें सर्वज्ञताकी योग्यता
है। यह वात सरलतासे सावित हो सकती है। किश्च आत्मा
पक असत्तात्मक पदार्थ नहीं है किन्तु एक द्रव्य है स्सिलिये
जीवोंके स्वामाविक गुण, चाहे जहां कहीं भी वह हों, एकसां होंगे
इसका भाव यह है कि सब जीव अपने स्वामाविक गुणोंके
लिहाजसे एकसे हैं चाहे वह गुणोंके जाहर होनेके निनित्त एक
दूसरेसे कितने ही विरुद्ध क्यों न हों ? जेसे शुद्ध सुवर्णके गुण
सदैव एकसां होते हैं चाहे हम भारतमें या चीनमें या इंगलेंडमें
उसको देखें। इसी प्रकार खालिस द्रव्यके गुण भी एकसां हैं
और दैसे सोनेकी पर्यायों (प्रकारों) का अन्तर खोटके
विविध परिप्राणोंके मिलापसे होता है इसी प्रकार जीवोंके
अन्तर भी किसी विविध पदार्थके विविध तरीकोंके मिलनेसे
पैदा होते हैं। इससे परिणाम यह निकलता है कि जो वात एक

ं आत्मा जान सकता है वह सब जीव जान सकते हैं। और यह · यक सन्धा व्यावहारिफ ( श्रमली ) नियम है जो विद्यासम्बंधी ं कार्य्यालयों की जड है। क्योंकि यदि विविध जीवोंकेलिये विविध सीमाएं विद्याकी कायम होतीं तो पाठशालाओं और - महाविद्यालयोंका हर एक देश व शहरमें स्थापन करना निरर्थक होता । किंच जो बात एक व्यक्ति को झात होती है वह हर पक व्यक्तिको ज्ञात हो सकती है। इससे यह परिणाम निक-- जता है कि हर न्यक्तिमें उन सव वातोंको, जिनको भूत कालमें किसी व्यक्तिने जाना हो श्रीर उन सव वातोंको जिनको कोई श्रौर व्यक्ति वर्तमान कालमें जानता है श्रौर उन सब वातोंको. भी, जिनको भविष्यतमें कभी कोई व्यक्ति जानेगा, जाननेकी कुदरती योग्यता है। दूसरे शन्दोंमें हर जीव कुदरती तीरसे · सर्वद्म होनेकी योग्यता रखता है। यद्यपि वह वास्तविक शान जो उसको किसी खास समयमें प्राप्त हो चवजह किसी ज्ञान ·ध्रौरं उत्तम सममके रोकनेवाले कारणके जो प्रकृति ( पुद्गल ) या खोटकी सूरतमें उसके साथ मिला हुआ हो इतना कम हो । जिसका उल्लेख करते हुए भी हम लजित हों।

j

सर्वद्भताके गुणके विषयमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इस शब्दका भाव पूरा २ कान है। कुछ लेखकोंका खयाल है कि झान एक पेसे पदार्थके अस्तित्वके कारण जिसको यह कुछ भयभीत आवाजमें अनजान (The Unknown) कहते हैं

सीमावद्ध पाया जाता है। परन्तु यह मूठ वात है। वास्तवमें संसारमें अनजान कोई वस्तु नहीं हो सकी है। क्योंकि इम इस वातके प्रश्न करनेके श्रिधिकारी है कि श्रनजानका जिक फरनेमें क्या थ्राप एक ऐसी वस्तुका उल्लेख करते हैं कि जिसे श्राप जानते हैं या नहीं। श्रव यदि श्राप उसका उत्तर यह देते हैं कि मैं जानता हूं कि एक ऐसी अनजान वस्तु संसारमें मौजूद है जिसको कभी कोई पुरुष नहीं ज़ान पायेगा तो मेरे मित्र श्राप का यह मानना कि ग्राप जानते हैं कि पेसी वस्तु मौजूद है स्वयम् श्रापके पत्तको खंडन करता है यदि आप यह कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि कोई ऐसी वस्तु संसारमें है, तो श्रापको. मेरे परामर्श पर फर्तव्यपरायण होना चाहिय और उसका ध्यान छोड देना चाहिये। क्योंकि उस स्रतमें श्राप बधोंकी भांति **बन पदार्थोंका उल्लेख करते हुये पाये जाते हैं कि जिनसे** किञ्चित मात्र भी थापको जानकारी नहीं है थ्रौर न जिनकी सत्ताके स्त्रीकारार्थ आपके पास कोई युक्ति है।

भव भ्राप केवल इस युक्तिकी शरण ले सकते हैं कि हमारा " अन्जान " वहुतसे गुणोंका समुद्राय है, जिनमेंसे कुछको कोई व्यक्ति कभी भी नहीं जान पावेगा। परन्तु यह भ्राप भ्रपनी भध्म जुटिमें पड़ते हैं। क्या श्रापके पास छन गुणोंकी सत्ताको कि जिनको देाई कभी नहीं जान पायेगा, माननेके लिये काई कारण है या केवल शास्त्रार्थकेलिये तर्क कर रहे हैं। पहली. सुरतमें तो ग्राप उन गुणोंको जानते ही हैं क्योंकि प्रापके पास उनकी सत्ताका श्रानुमानिक सवृत मौजूद है परंतु दूसरी स्रतमें श्रापका वाद् निरर्थक है । पदार्थीका क्षान प्रत्यक्षसे प्रतिरिक्त तार्किक युक्तिसे भी होता है। जैसे श्राकाश श्रौर ईयर (Ether) का। भ्रौर यह बान ( जो बुद्धिपूर्वक है ) ठोक बान होता है। इसिलिये जिस अनजानका काई न प्रत्यक्त द्वारा और न बुद्धिसे कभी जान पावेगा उसकी सत्ता कभी केाई सार्वित नहीं कर पावेगा। धौर जिसकी सत्ता कभी काई सावित नहीं करसकेगा वह सत्तावान् नहीं हो सकता । यह युक्ति कि पदार्थीका पूरा झान प्राप्त होनेके पहले ही सव जाननेवाले नए हो जार्ये तो उनका ज्ञान कभी प्राप्त न होगा, निर्श्यक है। क्योंकि इससे वह न जाननेके योग्य नहीं वन सक्ते हैं। यह विचारणीय वात है कि अनजान शब्द (The Unknowable जाननेके अयोग्य ) भ्रज्ञातका पर्यायवाची नहीं है । परंच उसमें एक विशेष गुण पाया जाता है जिसका भाव यह है कि उस वस्तुके। जिस पर उसका प्रयोग हो कभी केाई पुरुष जान नहीं सकेना, यद्यपि योग्य दुद्धिमान मौजूद हों धौर सत्यके अन्वेपग और विशानकी खोजमें अनुरक्त हों। इसलिये यदि रेडियम वेतारके तार ब्रेमोफोन छौर इसी प्रकारकी श्रन्य १६ वीं शताब्दीके श्राविष्कार १८ वीं शताब्दीके श्रन्तमें कुल जाननेवालोंके नाश हो जानेके कारण श्रद्धात रह जाते तो बह दशा केवल जाननेयोग्य पदार्थीके बिदून जाने हुए

रह जानेकी होती; न कि किसी पेसी वस्तुकी जिसका कभी कोई जान ही नहीं सकता। प्रसिलयत यह है कि विना किसी बिलप्ट हेतुके, किसी वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है श्रोर इसिखिये जिस पदार्थको कभी केाई जान ही नहीं पावेगा उसकी सत्ता कभी सिद्ध न होगी। इसलिये आपका 'अनजान' (जाननेके भ्रयोग्य ) चाहै उसको छोटे श्रक्तरोंमें लिखिये या वडोंमें, एक भद्दी फिलासोफीका इववा है जिसने कची बुद्धिवाले नौसीखियों को भयभीत बना रक्खा है। प्राकृतिक संसारमें भी यह ज़ाहर है कि पदार्थोंका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और वह इस प्रभावसे जाने जाते हैं कि उससमय भी जव वह इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते जैसे ईथर ( Ether ) जो दृष्टिगत नहीं होता है परनु अपने गुणोंके कारण जोना जाता है। इसलिये यह कहना कि काई वस्तु ऐसी है जो कभी नहीं जानी जायेगी ऐसा कहनेके वरावर है कि वह उस अनन्त समयमें जो भूत भविष्यत् वर्तमानका भावार्थक है कभी किसी दूसरे पदार्थसे किसी प्रकारका सम्बंध पैदा नहीं करती। परन्तु यह केवल उन्हीं पदार्थीके लिये सम्भव है जो संसार श्रर्थात् सत्ताकी सीमाके वाहर हैं। इस हेतु जिस पदार्थका कभी किसी दूसरे पदार्थसे सम्बंध नहीं हुआ और न हो सकता है वह श्रवश्य श्रसत्तात्मक है।

इस प्रकार हम अपने पुराने परिणाम पर वापस आते हैं जिसके अनुसार सब पदार्थ जाने जा सकते हैं और जो जीवकी शान शक्तिका अपरिमित सावित करता है। श्रतः हर एक जीवात्मा स्वभावतः सर्वज्ञ है।

यदि यहां तक श्रापने मेरे व्याख्यानको समम लिया है तो श्राप इस वातको भली प्रकार जान जायँगे कि प्रकृतिवादियोंका विचार जो एक प्रकृतिके परमागुमें किएत चेतनाके प्रारम्भिक अंशसे मार्चिषक चेतनताको गढ़ना चाहते हैं कितना भूट है । हम जानते हैं कि बुद्धिको तीव्रता, मनके धुंधलापन मैल छौर सुस्तीके हटानेसे होती है थौर यह धुंघलापन इत्यादि एकसे अधिक पदार्थीके मिलनेसे उत्पन्न होनेवाले संयुक्त पदार्थीमें ही सम्मव हो सकते हैं कि जहां एक वस्तु दूसरी बस्तुके गुणोंको गन्दा श्रौर खराव कर देती है। परन्तु प्राकृतिक परमागुमें मानी हुई चेतनाके साथ कोई धुंधला करनेवाला कारण लगा नहीं हो सकता है क्योंकि परमाग्र एक असंयुक्त अखगड पदार्थ है । इसलिये यदि चेतनाको परमाणुका गुण माना जाय तो परमाग्रुमें रहनेवाली श्रात्माको तीव्र दुदिवाला होना चाहिये यह युक्ति प्राकृतिक परमाणुर्थोंकी चेतनाको नितांत सूटा सावित करती है। मेजेकी चेतनताका खयाल भी जीवकी समक धौर **क्षानकी शक्ति पर** लिहाज करते हुये इससे श्रच्छा नहीं ठहरता यदि केर्ह पुरुष इस वात पर ज़रा हक कर विचार करेगा कि -झान भ्रथात् प्रत्यत्त ( दर्शन ) थ्रम्वेपण वर्गीकरण ( किसा वंदी ) मुकावला (तुलना) अनुमान, प्रर्थ, विचार इत्यादि इत्यादि प्रौर

स्मृतिका भाव क्या है तो मैं भ्राशा करता हं कि वह प्रोफेसर वाउन (Bowne) की निम्नलिखित युफ्तियुक्त सम्मति पर सहमत होनेसे इनकार न करेगा (Bowne's Metaphysics पृष्ठ ४०७-४१०)—

'मनका एक मोमकी तख्तीकी भांति मान लेनेसे,, श्रीर पदार्थीको उस पर ग्रङ्कित हाते हुये खयाल करनेसे सामान्यतः प्रतीत हाता है कि हमका वड़ी जानकारी प्राप्त होती है। किन्तु उसी समय तक जव तक कि हम यह प्रस नहीं करते हैं कि यह तख्ती कहां है च्रीर उस पर पदार्थ क्यों कर श्रङ्कित हाते हैं श्रौर यदि ऐसा हा भी तो उनका ज्ञान क्यों कर प्राप्त हाता है ? अनुभव और हन्द्रिय ज्ञानके तात्कालिक पूर्वज भेजेकी नाडियोंके परिवर्तन हैं । वाह्य जगतका जो कुळ हाल हमें ज्ञात है वह सव इन नाड़ियोंकी तवदीलियोंसे हैं परन्तु यह तवदीलियां, उन पदार्थोंसे जो इनका कारण माने गये हैं नितान्त दूसरे ही भांतिकी हैं। यदि हम मनको प्रकाशमें धौर वाह्य पदार्थों पर वैठे हुये सोचें तो खयालको कुछ संतोप सकेगा। परन्तु जब हम जानते हैं कि मन खोपडीकी श्रंधेरी कोठरीमें ही वाहा जगत्से साज्ञात् करता है श्रौर तिस पर भी पदार्थोंके पास नहीं श्राता किन्तु कुछ नाडियोंकी तबदीलियोंके समीप श्राता है जिनकी सत्तासे विशेषतः वह नितान्त अनिम है

तो यह विदित है कि वाह्य पदाये वहुत दूर हैं। चित्रों धौर मानसिक श्रङ्कों इत्यादिका कथन यहां सव निर्धिक हो जाता है। क्योंकि जिनपदार्थीमें चित्रोंका प्रश्न उठा करता है उनकी सत्ता ही यहां श्रसम्भव है। यह भी साफ नहीं है कि हम श्रंधकारमेंसे किसी भांति प्रकाश और सत्य संसारमें पुनः प्रवेश कर सर्केंग । हम प्राकृतिक विद्यान ध्रौर इन्द्रियों पर पूरा २ भरोसा रख कर अन्वेपण्में संलग्न होते हैं श्रीर तत्काल बाह्य पदार्थसे एक नसोंके चक्करमें पड़ जाते हैं कि जहां पर बाहरी पदार्थके स्थान पर नाड़ियोंके परिवर्तन रह जाते हैं जो अपनी सत्ताके श्रतिरिक्त और किसी पदार्थके सदश नहीं है। अन्ततः हम अपने तई खोपडीकी अधेरी कोंडरीमें पाते हैं। ग्रव वाह्य पदार्थ नितान्त श्रद्ध हो गया श्रीर हान श्रमी प्राप्त नहीं हुआ है। कट्टरसे कट्टर प्रकृति-वादियोंके खयालसे भी वाह्य पदार्थीकी जानकारीका यन्त्र केवल नाडियोंका परिवर्तन है । परन्तु इन परिवर्तनोंको वाहरी संसारके शान रूपमें वदल देनेकेलिये यह आवश्यक है कि हम एक अनुवादक नियत कर जो इन परिवर्तनोंके भावका समभ सके । परन्तु यह श्रनुवादक भी स्वयम् पेसा हो जो संसारका भाव अपनेमें रखता हो । और यह परिवर्तन प्रथवा चिन्ह वास्तवमें एक प्रकारकी किया है जो जीवके ग्रान्तरिक द्रानका प्रकाश कराती है। चूंकि सर्व सम्मितिसे जीवात्मा वाद्य जगत्से केवल रन्हीं विक्रीं (नाडियोंके परिवर्तनके) द्वारा सन्वय पैदा करता है और किसी पदार्थने इन चिन्होंकी निस्त्यत प्रात्यन्त निकट नहीं प्राता है अतः यह परिज्ञाम निकलता है कि प्रमुवादके नियम भी सब मनमें मौजूद हैं ध्रौर यह कि पैदा होनेवाला ज्ञान प्रारम्भमें मनके गुलोंको ही दर्शाना है। कियासे पैदा होनेवाला इनिवाले सब कर्म इसी प्रकारके होते हैं ध्रौर सान भी इसी कोटिमें ध्राता है।

अपर वाले लेखमें खास २ जुमलों पर जार देनेके निर्मिण मेंने उनके नीचे लकीरें खोंच दी हैं। अब हम देख सके हैं कि सब जान मनमें भरा हुआ है और विद्याका भाव केवल उसकी बाहर निकालना है। अब थोड़ी देके लिये हमको पुनः उस खयालकी ओर आकर्षित होना चाहिए जिसके अनुकूल मेंजा चेतनताका उत्पत्तिकत्तां है। आप जानते हैं कि मेजा सदैव खिर रहनेवाली वस्तु नहीं है। जिस पौद्गिजिक सामित्रीका वह बना हुआ है वह हर समय परिवर्तित होती रहती है। आप इस बातकों भी जानते हैं और यह बादकी सीमासे वाहर है कि यह परिवर्तनशील और नाश्चान मेजा केवल पेसे पदार्थोंकी खत्मी कर सकता है जो एक इस्स भर ही सत्तावान रहें और खतनी ही शिन्न कर सकता है जो एक इस्स भर ही सत्तावान रहें और खतनी ही शिन्न कर सकता है जो एक इस्स भर ही सत्तावान रहें और खतनी ही शिन्न नए हो जावें जितनी शीन्न कि वह उत्पन्न होते हैं। पेसे नेजेसे पैदा होनेवाली चेतनता एक नदी यां वहावकी

भांद्रि होगी, जिसमें केई जलविंदुश्रोंका समृह किसी स्थान पर यकक्षासे ज्यादा नहीं उहर सकता। या श्राप उसका उदाहरण रोशनीकी किरणोंसे दें जो स्वयम् स्थिर रहनेवाली नहीं हैं। प्रव श्राप जानते हैं कि कितनी शिला और कितने वर्षीके परिश्रम से एक केंट या शीपेन होखर या त्यायड जार्जका मन वनता है भौर अभी आपने प्रोफेसर वाउनकी पुस्तकसे हात किया है कि हान और नाडियोंके परिवर्तनोंके अनुवादका क्या भाव है। अब मैं श्रापसे जो इन सब वातोंके हाता हैं यह पूछ्ता हूं कि क्या माप कोई पेसा तरीका जानते हैं या किसी प्रकारसे खयाल कर सकते हैं कि जिससे चेतनताकी एक भागती हुई किरणके मनका श्रान्तरिक कोप कुलका कुल ज्योंका त्यों एक इसीप्रकार दूसरी किरण पर जो उसके पीछे लगी हुई चली था रही है भौर जिसका पीहेसे एक श्रौर उसी प्रकारकी किरण ढकेल रही है तत्काल मुन्तिकल हो सफता है। केवल यही नहीं किंतु क्या श्राप इस वातका भी विचार कर सकते हैं कि पेचीदा बुद्धिसम्बंधी काररवाई क्यों कर घंटों तक विदून किसी इकावट के दूरते हुवे तारोंकी भांति इन शोव नाशवान् छौर खयम् शिक्ता पानेवाले आश्चर्यवान भेजेके वालकोंकी सहायतासे श्रीर किसी स्थिर रहनेवाली बुद्धिकी श्रमुपस्थितिमं जारी रह सकती है मुसको तो यह सबकी सव घढन्त और करामात प्रतीव होती है ग्रीर इस कारण में इसको श्रसिद्ध मानता हूं।

## तीसरा व्याख्यान।

(ख)

तो भेजेके जलमोंका स्मरण शक्तिपर प्रमाव क्यों पड़ता है? हों! उसका कारण इस प्रकार है कि चेतन्य व्यक्तिका जीवन विविध प्रकारकी इच्छाय्रों, कामनाय्रों व कपायोंका एक तार-तम्य है जो सांसारिक पदार्थोंके स्पर्श या सांसारिक अनुभवके कारण परिवर्तनशील रहता है। यह इच्छाएं , कामनापं इत्यादि केवल हरकत (क्रिया) पैदा करनेवाली शक्तियां है जिनका कार्य्य विचारकी शक्तिसे श्रगर रोका या वंद न किया जाय तो वह सदैव शरीरमें हरकत पैदा करने और इन्द्रिय भोगोंकी जिप्ततामें व्यस्त रहें, उस समयके धातिरिक्त जब वह किसी कारणवश पेसा करनेसे मजवूर हों। परन्तु विचारके जिये जो चेतनताका दूसरा कार्य्य है यह ध्याचरपक है कि इसमें नित्यकी हरकत (किया) की थोड़ी वहुत रुकावट हो, बुदि-मंत्राका भाव जीवन ी इच्छाओं और कामनाओं की नदीके प्रवाहको रोकना है और विचारका अर्थ इस प्रवाहको स्वयम् उसी पर उलटा देनेका है जिलसे कि भूत कालके श्रनुभवमेंसे वर्तमानकी पथप्रदर्शकताकेलिय कोई हेतु मिल जावे। यह बात · श्रवभान ( तवज़े या ध्यान ) के देनेसे प्राप्त हो जाती है अर्थात् म्बायधानके वर्तमान समयके साथ न दौड़ने और उसके व्यतीत धोते हुये समयपर त्रण भर रुक जाने या भृत कालकी थ्रोर श्राकर्पित होनेसे प्राप्त होती है। प्रव यह जानना उन्त्रित है थि सारण शक्ति वनी वनाई तसवीरों या फोट्टके चित्रोंकी भांति · नहीं दें क्योंकि · न तो भेजे हीमें श्रौर न शरीरके किसी श्रौर अङ्गर्में किसी स्थान पर कोई तसवीरखाना या फोट्टकी पलवम (चित्रोंके रखनेकी किताव) नहीं है वह स्वामाविक शक्तियोंकी भांति है जिनसे ऐन्द्रिय प्रत्यत्त पुनः नवीन वन सक्ता है इस ' क्रिये पेन्द्रिय प्रत्यक्तके गुणों ( चिन्हों ) सं ही स्मरणके विशेष-गोंका भी पता चल सकता है। किन्तु पेन्द्रिय प्रत्यत तो वह यान्तरिक ब्रनुभव है जो वाह्य उत्तेजकके दशकी चेतना पर पडनेवाले प्रभावसे उत्पन्न होता है। इसलिये सरण भी पूर्न अनुभृत पेन्द्रिय प्रत्यक्षका पुनः निर्माण-कर्ता है, यद्यपि वह इस समय श्रान्तरिक उत्तेजन श्रियासे उत्पन्न होता है। गरीरके वह भाग जो ऐन्ट्रिय दर्शनमें कियादान होते हैं नाडियोंके जाल वा मेजेके दर्शनसम्बन्धी स्थान हैं जहां कि श्रनुसव शक्ति विशेषतया तीव होती है । भेजेके इन द्शनसम्बन्धी स्थानोंके समक्रके सम्बन्धमें दो प्रकारके कार्य्य हैं।

१- पेन्द्रिय ज्ञानमें वह वाह्य उत्तेज़क कियाको श्रातमा तक पहुंचाते हैं।

२- स्मरणमें वह श्रान्तरिक झातव्य क्रियाको झार्नेन्ट्रिय

द्शनका वस्त्र पहनाते हैं जिससे स्मरण प्रत्यक्तकी सदशता प्राप्त करके उसको याद करासके। किञ्च स्मरण की हुई गतः घटनापें चित्र या फोटू नहीं हैं। श्रतः जवतक कि वह किसी भ्रान्तरिक (शारीरिक) या वाह्य ऐन्द्रिय दर्शनरूपी शरीरमें: प्रवेश न करलें तव तक ज्ञान रूपमें परिवर्तित नहीं हो सक्ती हैं इस कारण यदि उनको कोई ऐसा शरीर प्रवेश करनेके लिये नहीं मिलता है तो वह पेन्द्रिय प्रत्यत्तकी सूरत सम्पन्न नहीं कर सकती है। प्रव भेजेके द्यानसम्बन्धी स्थानोंके घावोंका कार्य्य केवल इतना ही है कि प्रत्यक्तमें वह वाह्य उत्तेजक किया को काट देते हैं और स्मरणमें आन्तरिकको; वह अन्य किसी: प्रकारसे जीव पर प्रभाव नहीं डालते और न जीवकी सत्ताको ही किन्हीं अंशों में कम करों हैं। यदि आप मुक्तसे पूछें कि स्मरण शक्तिका निवासस्थान कहां है ? तो मैं यह उत्तर टूंगा कि श्राप उसको मनकी उस गुप्त शक्तिमें जिसको ध्यान ( श्रवधान ) कहते हैं दूढें। जीवनका प्रवर्तित कियारूपी प्रवाह, जिसका उल्लेख किया जा चुका है हमारे भूत कालके अनुभवोंसे लदा हुआ है जो उसके परिवर्तनोंकी अवस्थामें उसमें उपस्थित हैं धौर इसका सिरा अवधान (ध्यान) है जो कभी एक धौर कभी दूसरी ज्ञान या कम्मेन्द्रियसे संयुक्त होता रहता है। ध्यानके ं खिंचाव या प्रवृत्तिके कारण मन वर्तमान कालकी भ्रोर लगा रहता है। और यह भी ध्यानकी इसी प्रवृत्तिके कारणसे हैं.

कि जब मन एक इन्द्रियसे जुडा होता है तो दूसरी इन्द्रियोंका मं ब्रानोत्तेजक श्रास्त्रव (Sensory stimulus) उस तक नहीं पहुंच पाता है। परन्तु जद्र यह खिंचाव या तनाव दीलो पड़ जाता है तो जीवन कियाके वहावका समय ग्रयवा ताल बदल जाता है धौर मन्द २ कियाएं व वक्फे (ध्रन्तर-Rest) उपस्थित हो जाते हैं यह कियांप और श्रान्दोलन भेजेके दर्शन-सम्बंधी स्थानोंकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीवित करते हैं जो पेड्रिलमापामें Reproduction ( शब्दार्थ, फिर निर्माण करना ) कहलाता है। दूसरे शब्दोंमें यह कहना उचित होगा कि स्तरणमें डचेजक और श्रान्दोलन कियांप मनके ब्रन्दरसे आती हैं श्रौर ऐन्द्रिय प्रत्यक्तमें बाह्य पदार्थोंसे । दोनों श्रवस्थाश्रोंने भेजेके स्थान केवल पेन्द्रिय दर्शनका वस्ता संचरित करते हैं जैसा कि पहिले कहा गया है। प्रतः सरणके रोग दो प्रकारके हो सकते हैं। या तो वह श्रवधान (ध्यान) के श्रपुक २ श्रान्दो-लनों प्रयवा कियायोंको स्वीकार करनेनें यसमर्थ रहनेसे उत्पन्न होंगे या भेजेके घाव इन कियाओंको दर्शनकपी चन्नोंसे वंचित रक्वेंगे। परन्तु इसका माव यह नहीं है कि स्मरणका प्रकृति (पुट्गल ) से नितान्त कोई सम्बंध ही नहीं है। यह विचार कि स्मरण भौर प्रकृतिमें कोई सम्बंध नहीं है इतना ही मिथ्या होगा जितना यह कहना कि रमरण केवल प्राकृतिक मस्तिककी उपज है। सब संस्कार ( स्तरणके धान्तरिक

असहमत-

विन्ह) प्राकृतिक हैं धर्यात् वह भी जो ख्रांखके श्रांतिरिक श्रांर शेष इन्द्रियों के द्वारा वनते हैं। इन्द्रियों के वरावर वाहा थ्रास्रव (उन्हेजक क्रियाओं) की निद्यां टकराया करती हैं। श्रोंर इसमें कोई श्राश्चर्यकी वात नहीं है यि इन क्रियाओं की सूदम प्रकृतिका कुछ भाग स्मरणके वनने में काममें श्रावे। निश्चय ही श्राश्चर्य इसमें होगा कि संस्कारों को नितान्त ही श्राशकृतिक कहा जावे जैसा मैंने 'की श्रोफ नोलेज' (शानकी कुक्जी) में कहा है स्मरण एक शक्ति है जो न विशुद्ध जीवमें श्रोर न पुद्गत (प्रकृति) होमें हो सक्ती है किन्तु उस जीवमें होती है जो प्रकृतिके संयोगसे श्रापित इग्रामें होता है। क्योंकि शुद्ध जीव सर्वेछ होता है जो स्मरण जैसे परिमित शक्ति विरुद्ध है श्रीर प्रकृति चेतनारहित है श्रीर इस कारणसे स्मरणसे सिन्चत है।

् शव में जीवके विशेष गुणोंकी श्रोर श्राक्षित हुंगा। यह बात आपमेंसे वहुतोंके विचारमें श्राई होगी कि हमारे श्रन्वेषणसे चेतन द्रन्य निस्य श्र्यात् नाश न होनेवाला सावित होता है, क्योंकि वह श्रपने स्वक्षपमें विदून हिस्सोंके और श्रवंड है। श्रीर इन कारणोंसे नाश होनेके श्रयोग्य और मृत्युका विरोधी है। वह ही युक्ति कि जिससे प्रकृतिका कोटेसे होटा दुकड़ा निस्य सावित होता है, जीवकी निस्यताको भी सावित करती है। क्योंकि जिसके हिस्से या दुकड़े ही नहीं है जो टूट संके

चह लाजमी तौरसे नाश और मृत्युसे सुरिवत है। जीव इसिलिये 'अपनी सत्तामें नित्य भी है।

जीवके श्रन्यान्य विशेपणोंमेंसे वह गुण जिसके लिहाजसे उसके वास्तविक खरूप पर इम यहां श्रोर विचार करेंगे छुछ -या शानन्द है, जिसको हम सब किसी न किसी **रूपमें** श्रपने इश्वर उधरकी वस्तुओंसे प्राप्त करनेमें रक्त हैं। परन्तु श्रभाग्य-'वश हमारे बाहर संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सुख कहा जा सके । निस्तंदेह संसारमें पदार्थ श्रीर घटनाएं हैं परन्तु ·पदार्थ श्रौर घटनाश्रोंके स्त्रभावमें श्रानन्दका कोप होना नहीं होता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ते। पुत्रोत्पत्तिमें हर्प मनाना है परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी वच्चेके पैदा होनेसे शोकान्वित हैं, ंक्योंकि उस वच्चेने उत्पन्न होकर इसको पहले व्यक्तिके धनछे, जिसकें। उसके पुत्रद्दीनकी दशामें वह रोनेवाला पाता, सदैवके लिये विहीन कर दिया है। वचा तो केवल एक पदार्थ या घटना है और स्वयम् न खुशी है और न ध्यभाग्य ही है। ऐसी ही द्जा थौर वस्तुओंकी भी है जैसे पान, जो भारतीयको कितना रोचक प्रतीत होता है श्रंग्रेजोंको श्ररोचक मालूम होता है। इसके अतिरिक्त यदि मेरेले वाहर किसी वस्तुमें ध्रानन्द होता तो वह मुक्त तक मेरी इन्द्रियों द्वारा ही पहुंच सक्ता था। परन्तु में . उनके द्वारा केवल प्रकृतिके परमासुओंको थाते देखता हूं, कमी - मुख या आनन्दको नहीं। हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारे

ग्रानन्दका श्रनुभव इमारी सत्ता ( जीव द्रव्य ) की रोचक तब-दीलियां ही हैं जो इसमें वाहा या मानसिक उत्तेजक क्रियासे उत्पन्न होती हैं। और दुःखका अनुभव इसीप्रकारकी किन्तु फएदायक तयदीलियां हैं। सुख दुःख दोनों ही श्रनित्य हैं। इसमें श्रंतिम श्रर्थात् दुःख, इस दुखसे भरे हुए संसारमें जिसका नाम किसीने प्रायन्त ही उचित रीतिसे 'प्राप्तुश्रींकी बाटी' रक्ला है, जीवनधारियोंके माग्यमें बहुतायतसे पाया जाता है, फ्योंकि थोड़ा सा सुख भी जो यहां निलता है यह स्तने परिश्रम श्रौर कएले प्राप्त होता है श्रोर उपलब्धि श्रौर वादकी दशाओं दोनों ही में इतना कष्टदायक है कि यह कहना श्रत्युकि नहीं है कि वह कप्टमें उत्पन्न होता है और घांसुव्येमिं समाप्त होता है। सोंभाग्यसे एक और प्रकारका आनन्द हमको प्राप्त हो सक्ता है परन्तु हम इससे करीव २ नितान्त ही अनिमह है। यह प्रानन्द वास्तविक प्रानन्दकी सत्तक हैं जिसका भाव श्रंग्रेजी शब्द Delight के शाब्दिक श्रयांनुक्ल जीवमें प्रात्माकी स्वाभाविक स्वतन्त्रता ( निर्मलताके अत्यन्त हलकेपन )का श्रतुभव होना है जो इस कारणसे कि वह जीवका स्वामाविक गुण है पूरी रीतिसे होनेपर मुन्तिकल न होनेवाली दौलतकी मांति उसकी सम्पत्ति हो जाता है। हम सब इस खुशी और स्वतन्त्रताके हलकेपनसे जो हमारी मर्जी पर पड़े हुए किसी मार या फूर्जिके पृथक् होजानेसे प्राप्त होता है, कुळ न कुद उनिहता रखते हैं। उदाहरणके लिये यूनीवर्सिटीकी परीज्ञासे उत्तीर्ण होनेसे। अब प्रश्न यह है कि यह आनन्द कहांसे उत्पन्न होता है?

यह विदित है कि यह आनंद ज़ांसारिक भोगसे पैदा होने-याली ख़ुशीकी भांति नहीं है क्योंकि वह तो सांसारिक पदार्थी और शानेन्द्रियोंके असली या ख़्याली तौरसे मिलनेसे पैदा होती है।

परीक्षोत्तीर्ण होनेसे जो हर्प होता है उसमें जीवका किसी वाह्य पदार्थले संयोग या वियोग नहीं पाया जाता है यद्यपि हिए पक गुजावी कागजके ट्कडे पर जिस पर तारकी सूचना परीज्ञोत्तीर्ण होनेकी लिखी हुई है श्रलवत्ता पडी है । विचारसे भगट होता है कि न तो इस कागजका, न उसके गुलावी रङ्गका, धौर न उसकी इवारतका ही कुछ सम्बंध इस आनंदसे है जो उसके पड़नेसे पेदा होता है। यदि श्राप मुफले इसवातमें सहमत न हों तो श्रापको उचित है कि श्राप इस सूचनाके शब्दोंको उस ही या वैसे ही काग़ज पर लिख लेवें और उनको यधारुचि जितनी दफा चाहें पढ़ा करें। इससे आपका विश्वास हो जावेगा कि इस लेख या काग़ज़में जिस पर कि वह लिखा हुआ है कोई हर्ष पैदा करनेका गुण नहीं है। तत् विरुद्ध इसके ग़ीरसे यह वात सावित होती है कि श्रानन्दकी भलक श्रंदर हो से र्यदा होती है जिसका निमित्त तारकी खूचना होती है मगर कारण नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर यदि सूत्रनाकों सत्य स्तीकार किया जाये तो इससे यह करीं श्रीर परिश्रमका क्षार जिससे जीव दवा हुया या छुद्र हलका हो जाता है भौर उसके हलका होनेसे एक हद तक जीवका वास्तविक श्रानन्द छपनेको प्रगट करता है। प्रतः यह प्रगट है कि बाह्य पदार्थीका श्रोत जीवके खाभाविक प्रानंदका कारग नहीं है प्रन्युत किसी रुकावट या प्रान्तरिक डाटका निकाल डालना है जिसके हट जानेसे प्रांतरिक लहर, चमकनेवाली मदिराकी भांति जो बोतल के छंदर ही से फलकती हुई निकलती है, उमड़ आती हैं !! संसारके भोगोंसे पैदा होनेवाली खुशीका उदाहरण यहां पर जामदायक नहीं है क्योंकि उस समय जब कि वास्तविक आननः एक प्रकारके वोक्त या कारागारसे छुटकारा पाने पर स्वतंत्रता फा श्रनुभव है सांजारिक भोगसे पेदा होनेवाली खुशी इंद्रियोंसे पवार्थोंके मिलने या संयोगसे उत्पन्न होती है छौर स्वतंत्रताके ब्द्यालोंसे नितान्त पृथक् है।

यह भी घ्यान देनेसे प्रतीत होगा कि स्वतंत्रताके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाजा धानंद सांसारिक भोगोंकी खुशोकी भांति इग्यस्थायी नहीं होता है प्रत्युत उस समय तक कायम रहता है जब तक कि जीवपर कोई वंध या भार न डाला जावे या जब तक दुख या परेशानी किसी ध्रौर सूरतसे न ध्राजावे।

यह भी हम देखते हैं कि एकसे ज्यादा कार्यों या इरादोंमें:

सफलता होनेसे हमारी स्वतंत्रताका धनुभव वढ़ता जाता है और हर्प अधिक अधिक होता है। इसिलये ऐसा कहनेने कोई सत्देह नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका घानुभव ज्यादा होगा उतनी ही श्रानन्दकी लहर श्रिथिक दहेगी। यहां तक कि सव प्रकार के वंधनों, भारों और इरादोंसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त होना सबसे अधिक कभी कम न होनेवाले और कभी न वदलनेवाले समाधिकपी श्रात्मिक सुखका कारण होगी । श्रनः हम यह परिणाम निकालते हैं कि जीव स्वयं श्रानन्द श्रौर कल्याणुका सोता ( निवास च निवासस्थान ) हैं श्रीर उसके श्रानन्दका श्रोत कभी नहीं सुख सका है। इसका कारण यह है कि वह हुर्प जो हमारे श्रंदरसे पैदा होता है खुद हमारी ही सत्ताका गुण हैं। क्योंकि घात्मा जैसे घखंड छोर घतंयुक्त द्रव्यके सम्वंधमें 'श्रंद्र'का भाव श्रौर कुछ हो ही नहीं सङ्ता है। श्रव चूंकि द्रव्य श्रौर उसके स्वाभाविक गुगा या विशेषण नित्य होते हैं इसलिये यह श्रसम्भव है कि वह श्रानन्द जो श्रात्माका गुण है एकवार सम्पूर्णतया श्रपने रोकनेवाले कारणोंके नाग द्दोनेपर प्राप्त होनेके परचात् कभी कम हो सके।

ध्रव हम इस वातको समम सक्ते हैं कि रच्छाओं ध्रौर क्ष्मायोंके क्रिम होनेपर; जिनके कारणसे मनको शांति घ्रौर संतोप नष्ट हो जाते हैं, क्यों प्रत्येक प्राणी हिपत होता हैं। हेश ध्रौर दुखके निमित्त यह कहना है कि वह ध्रात्मासे वाद्य कार- गोंसे उत्पन्न होते हैं और इस कारण हमारे जीवनकी नाश्यान दशायं हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्यात् दु:ख धौर कष्ट हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी ध्यात्मासे हमारी रच्छाओं धौर कपायोंके हलका धौर मंद पड़जाने पर उत्पन्न होते। क्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह स्वयं विना किसी कारणके ही अपने रोकनेवाले कारणोंके हटजाने पर पेदा हो जाता है। रंज धौर कप्ट दोनों वाह्य कारणोंसे, जो संज्ञेपसे निम्निलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं।

- (१) श्रनिष्टसंयोग अर्थात् भिलाप ऐसी वस्तुसे जो **हदय-**श्राही नहीं है।
- (२) इष्टिवयोग अर्थात् पृथक्ता ऐसे पदार्थसे जो **हर्य-**प्राही श्रीर रोचक है।

दुःख और रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा होते जब हम अपनी सत्तामें स्थिर हों अर्थात् इन कारणोंमेंसे एक या दूसरेके निमित्तके विना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें जहांतक कि शारीरिक दुखका सम्वन्ध है वह प्राकृतिक कियाओं व विविध प्रकारकी वस्तुओं व प्राकृतिक तत्त्वोंके वाहमी ( आपसके ) कौमियाई कर्मका जो शरीरमें होता रहता है प्रभाव है, न कि जीवके अन्द्रसे कोई स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ।

उपरोक्त व्याख्यासे हम यह कहनेके अधिकारी हैं कि जीव

स्तयं श्रानंदका कोप है जिसको वह वाहा पदार्थीसे प्राप्त करनेका निर्धक प्रयक्त करता है।

फिर क्या कारण है कि जीव श्रापने इस स्वाभाविक धानं-त्दका श्रमुभव नहीं कर सकता है ? इस जटिल प्रश्नका उत्तर पह है कि हमारी घटियों श्रौर मुहताके कारणसे जीवात्माके स्वाभाविक गुण कार्यहीन हो गये हैं।

निस हद तक कि इन शुटियों, मृहता या कपायमद्यकी जीवमें हानि होती है उस हदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं। वास्तवमें जीवातमा पूर्णानन्द और सर्वद्यताका अनुभव करेगा जब कि वह शक्तियां जो इससमय इन गुणोंको रोके हुये हैं नितान्त नष्ट हो जावंगी। और प्रमरत्व भी जीवके उन वैरियों पर विजयी होने का पारितोपिक होगा।

जीवको सर्वम्न, सुख श्रीर श्रमरत्वका स्वामी कहना उसको स्वयं खुदा या देश्वर ( ब्रह्म ) कहना है क्योंकि देश्वरकी सत्तामें भी वड़े गुण यही पाये गये हैं इससे पवित्र इजीजके इस वाक्यका कि "वह पत्यर जिसकों मेमारोंने रही समम्प्रकर फेंक दिया शिखरका सरताज हुजा है" (देखो जबूर ११ न श्रायत २२ व मत्तीकी इंजिल वाव २१ श्रायत ४२ ) पूरा समर्थन होता है।

वास्तवमें वही पत्यर ( भारमा ) विसको मेमारों ( प्राकृतिक विमान वेत्ताओं ) ने फेंक दिया था सच्चे विज्ञानका छुत्र सावित

होता है जिसमें कुल ईश्वरीय गुगा व शक्तियां पार्ड जाती हैं। यह गुण हमारी आत्मामें इस समय इस कारणसे नही पाप जाते हैं कि उनका प्रादुर्भाव ऐसी शक्तियोंके कारण जो जीवको श्रपवित्र और वलहीन वनाये हुये हैं, ढका हुआ है। छौर जवतक कि श्रपि त्रता श्रौर वलहीनताके वह सवकारण हट न जायंगे उस समय तक प्राप्त न हो सकेगा । जैसा कि जैनमतकी फिलासोफीके निमित्त (देखो इंडियन फिलासोफिकल रिव्यू जि ३ पृ १४३) में कहागया है जीव एक वार जन्म लेनेवाला पदार्थ है जो निर्वाण प्राप्त करनेतक एक योनिसे दूसरी योनिमें वरावर भ्रमण किया करता है। यह इस वातले सावित है कि जीव वास्तवमें नित्य है इसिलिय इसकी पिइली जीवनी होना आवश्यक है चाहे वह वर्तमान समयमें उस पिछली जीवनीसे कितना ही वेखवर क्यों न हो। स्मरणका स्वरूप और उसके घातक कारणें श्रौर उस नियमका जिससे भूतका ज्ञान हो सके इन सवका उल्लेख "की घोफ़ नोलेज" में किया गया है। वहां छाप उसकी देखे लें। परन्तु जब चंद ही मिनटोंकी वातें याद नहीं आती हैं तो पेसे भूत समयके हालका जिसके बाद जन्म मरणके वढ़े वड़े प्रलयसदश काया पलट हो चुके हैं, याद न भ्राना कौनसे थाश्चर्यकी वात हो सक्ती है। अपनी सत्तामें अविनाशी जीव उस समस्त अपरिमित कालमें जिसको भृत कहते हैं निश्चय ही विद्यमान रहा होगा जैसे कि वह श्रागामी कालमें विद्यमान रहेगा।

परन्तु भृतकालमें जीव एक पवित्र प्रकाशके तरहपर कमी नहीं रहा होगा क्योंकि शुद्ध द्रव्य स्वद्भपको प्राप्त करनेके वाद वह फिर कभी श्रावागमनके चक्करमें नहीं गिरसक्ता। इसका कारण यह है कि जीव श्रपनी शुद्ध दशामें सर्वकाता, सर्वदर्शी अपरिमित सुखका भोगनेदाला श्रौर तमाम ईश्वरीय गुणोंका कोप होता है जिनका किसी प्रकारकें प्रावरणोंके न होनेके कारण पूरा २ प्राटुर्भाव उसकी सत्तामें होना प्रावश्यक है। ऐसे परम सम्पूर्ण जीवका एक पोट्गलिक शरीरमें प्रवेश करनेके लिये घ्रपने परमोत्तम स्थानसे गिरने थ्रौर इस प्रकार थ्रपनी पूर्णताको विविध भांतिसे सीमित करनेका खवाल एक ऐसी सूठी वात है कि इसको बुद्धि एक त्त्रण भरकेलिये भी नहीं स्त्रीकार कर सकी है। इससे यह परिखाम निकलता है कि इस जन्मसे पहले भूतकालमें जीव कभी सिद्धत्वकी नहीं प्राप्त हुन्या था। श्रौर यह भी प्रकट है कि जीवोंके विविध व्यवस्याश्रोमि पेदा होनेकेलिये यह त्रावश्यक है कि ऐसी कोई शक्ति या शक्तियां हों कि जो उनकी विविध शकारके गर्माशयोंने खींच कर ले जा सकें। परंतु पेसी शक्तियोंका जो जीवको खींचकर एक शरीरचे दूसरे शरीरमें ले जावं हम किसी प्रकार खयाल करें धगर दस प्रकार नहीं कि वह एक प्रकारके द्रव्यका कार्य हो। इसिलिये यह स्पष्ट है कि शरीरमें जन्म लेनेके पूर्व जीवके साथ प्रकृति ( पृदुगल ) का लगाव होना आवश्यक है।

तव यह प्रकृतिके जगावका प्रभाव है जो जीवांकी इन तमाम अवस्थाओंका जिम्मेवार है जो एक पवित्र आत्मामें नहीं. होतीं फ्योंकि विविध द्रव्यों या तत्त्वोंके धापसमें मिल कर एक हो जानेका परिणाम उनके श्रसली गुणोका सीमित हो जाना या एव जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजेन और प्राकसी-जेन जो नैसर्गिक दो प्रकारकी वायु हैं परन्तु जब संयुक्त होकर पक हो जाती हैं तो इनके स्वामाविक गुग सीमित होकर जलक्प में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार गुण कभी नितांत नष्ट नहीं हो सकते हैं। पदार्थीके पृथक् होने पर वह पुनः पूरे तौरसे समर्थताको शप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन फिज़ोसोफिकज रिव्यू पत्र १४५)। गौर करनेसे ज्ञात हाता है कि श्रपवित्र जीव श्रपने ज्ञान, दर्शन व श्रानन्दके श्रसीमित गुणोंका पूरा लाभ नहीं उटा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणोंको रोकने वाली शक्तियां उसके साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार हमके। तीन किसकी शक्तियोंका पता चलता है। प्रर्थात्

१-वह शक्ति जो ज्ञानको रोकती है (यह ज्ञानावरणीय फ़हलाती है)।

र-चह जो दर्शनके। रोकती हैं (दर्शनावरणीय) थ्रोर र-वह शक्तियां जिनके कारण वास्तिवक ग्रानंदके स्थानपर स्तांसारिक दुख सुखका अनुभव हुआ करता है (वेदनीय)। इनके श्रतिरिक्त विचार करने पर एक श्रोर शक्तिका पता

चलता है जिसके प्रभावसे सचा धर्मा ( प्रधीत् साइन्टिफ्कि यथार्थ सत्य ) इदयप्राही नहीं हे। सक्ता । यह दो प्रकारकी है। : पक तो सत्यके। हमें स्वीकार ही नहीं करने देती और दूसरी वह ं जो सत्यके स्वीकार हाने पर भी हमें उस पर कर्तव्यपरायए होनेसे रोकती है। इनमेंसे प्रथम प्रकारकी गुक्तियोंका भाव पत्त-पात, हुठधर्मी, मिथ्यात्व श्रौर उन तमाम बुरेसे बुरे ( श्रनंतानुवंधी ) कपायों (क्रोध मान माया लोम) से है जिनकी तीव्रता व उन्मत्तताके कारण बुद्धिका, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेपणका है, सत्यताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । और दूसरे मकारकी शक्तियोंमें अनंतानुवंधी प्रकारके श्रतिरिक्त धौर अन्य प्रकारके बुरे कपाय ( क्रोध मान माया लोम ) सम्मिलित हैं जो धेर्य्य धौर वीर्यके नाश करनेवाले हैं धौर उन पदार्यीके प्रहत्त करनेमें वाधक हाते हैं जिनका हम लाभकारक छौर उत्तम जानते हैं और कुछ छोटे २ दोप (नोकपाय) जैसे हँसी रित इत्यादि व शारीरिक श्रादतें व कामनाएं भी जो मनका कावूमें लानेमें वाघक होते हैं। यह सब मोहनीय कर्मा कहलाते हैं इनके दो प्रकार है।

> १-दर्शनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धर्म ( दर्शन ) प्राप्त नहीं हे। सक्ता है। श्रौर

> २-चारित्रमोहनीय, जो सत्य धर्मको तो प्राप्त हो जाने देते हैं। किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देने हैं।

इनके श्रतिरिक्त एक प्रकारकी श्रौर सी शक्ति है जो श्रव्छे च्यौर हृद्यप्राही कार्यका नहीं हाने देती ग्रौर जो सामान्यतः हमारे इरादोंके पूर्ण होनेमें वाधक होती है। इसका नाम अन्तराय है। यह शक्तियां वह हैं जो हमारे जीवके नैसर्गिक परमात्मापनके गुणों जैसे सर्वज्ञता इत्यादिके प्राप्त हानेमें बाधा डालती हैं। श्रतः यह परिगाम प्रतीत होता है कि वायक शक्तियोंके नाग होने पर ः जीवके ग्रसली खामाविक गुग ग्रौर प्रमात्मभावको सिद्धियां तत्काल प्राप्त है। क्योंकि यह तो सव श्रात्मा ही में मौजूद हैं, कहीं वाहरसे थोड़े ही प्राप्त करनी हैं । धर्मका दावा है कि वह वह नियम है जो जीवको परमात्मपनका वैभव प्राप्त करा देता है। इस उद्देश्यका वह जीवके असली गुणों और विशेषणों, और उन गुणों व विशेषणोंके वाधक हानेवाली शक्तियों और वाधक शक्तियोंके नाश करनेवाले कारणोंके वानसे प्राप्त करता है। मुक्ते यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह सव श्रमुक्षंधान वहुत ही सावधानीके साथ वैज्ञानिक रीति पर मड़ी होशियारीसे करना पड़ता है क्योंकि केवल विज्ञान पर ही तारकालिक त्रिश्वस्त श्रीर कभी न वद्लनेवाले प्रभाव उत्पन करनेके लिये विश्वास किया जा सक्ता है, ग्रतः धर्मका लक्त्य इस प्रकार कहना समुचित है कि वह छानंदकी प्राप्तिका विज्ञान है जो बुद्धिविपरीत नियमों और उक्तियोंसे किंचित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रखता है। वह कार्य कारणके नियम पर निर्भर है

ग्रौर जीवनके साथ लगे हुचे दुख श्रौर कप्रका पूरा २ प्रतिपादन करता है और साथ ही साथ हर प्रकारके मानुविक दुख दर्द इरानेका साधन भी है। अनुसंघानका सेत्र सात तत्वों (वैक्षानिक नियमों ) पर विभाजित है जिनका स्पष्टतासे समभाना ऋसंता-यस्यक है। यह तत्त्व वैहानिक नियमों पर श्रद्धलंघान करने छे . प्राप्त होते हैं घाँर सरलतासे समक्तमं घा सक्ते हैं। चूंकि जीवके निथ्यात्व और पापके पंदोंते छुड़ाना आवश्यक है इस लिए सबसे पहली बात जो जानने योग्य है वह यह है कि जिसकी मुक्तिकी फ़िक्र की जाती है यह क्या वस्तु है ? घ्राया वह पेसी है कि मुक्ति पा सके या नहीं। इसिलिये सबसे पहली बात जीवका विषय है श्रतः जीव हमारा प्रथमतस्व हुशा। दूसरी वात जो बातव्य है यह है, कि वह शक्तियां जो जीवके गुग्गेंकी घातक हैं किस द्रव्यसे बनी हैं या कौनसा द्रव्य दनका श्राधार है। यह द्रव्य ( थ्रजीव=पुट्गल ) हमारा दुसरा तत्त्व ठहरा। यह ध्रजीव ( पुर्गल ) जीव तक कैसे पहुंचता है फिर किस प्रकार इसकी घातक शक्तियां वनती हैं, इसके आगामी आगमनको फैसे रोका जाने श्रौर उपस्थित घातक शक्तियों ( प्रकृतियों ) को कैसे तोडा जाय ? यह नये धानुसंधानसे पैदा होते हैं धातः तीसरा तत्त्व आस्रव (पुरुगलका जीवकी श्रोर शाना) चौघा वंध (वाधक शक्तियोंका वनना ) पाचवां संवर ( पुद्गलके आसवका क्कना ) श्रौर इडा निर्जरा ( उपस्थित घातक कर्मीका नाश करना) है। श्रांतम तत्व मोद्य (नजात) कहलाती है। एक संतेप रीतिस श्रमुसंधानका परिणाम नीचेके ज्ञमलेसे कहा जा सकता है जिसमें छोटे श्रंकों द्वारा तत्त्वोंका दिखाया गया है। जीवे पुद्गल (श्रजीवे) के मेलसे जो इसमें श्राकर मिलता है (श्रास्तवें) श्रोर जिसके मेलसे नाथक शक्तियां वनती हैं (वंश्र) वंधनमें है। श्रास्तवका रकना (संवर) श्रोर मौजूदा वाधक शक्तियोंका तोडना (निर्जरा) मोत्तका कारण है जिसकी प्राप्ति पर जीव पूर्ण परमात्मा वन जाता है।

सव प्रकारके ग्राचरण श्रौर कर्तव्य व पुराय पाएका विपाक वास्तवमें तीसरे श्रौर चौथे तत्त्वोंमं समिमितित हैं। परन्तु श्रगर इनको पृथक् गिना जावे तो सात तत्त्वोंके साथ मिलनेसे (७+२=१) नौ पदार्थ कहे जाते हैं जिनको श्रानंदके विकानके स्तस्म भी कह सक्ते हैं।

मोत्त शब्दका धार्मिक भाव पूरे तौरसे समस्तेनेक लिये यह धावश्यक है कि ध्राप तीसरे ध्रौर चौथे तत्त्वों ध्रयांद् ध्रास्तव ध्रौर वंधको भली भांति जान लें। ध्रास्तवका भाव जीव ध्रौर प्रकृतिका एक साथ होना (मिलना) है। ध्रौर उसका नियम यह है कि संसारी जीवके सब कर्मोंके साथ चाहे वह शारीरिक हो या वाचिक या मानसिक एक प्रकारका सूहम माहा (पुदुगल) जीवातमाकी ध्रोर वहता रहता है। सूहम परमाग्रुध्रोंकी संदेव वहनेवाली लहरें या नदियां वरावर इंद्रियों

से टकराया करती हैं, जिनको इन्द्रियां सदैव जीवतक पहुंचानेमें संजञ्ज रहती हैं। चाहे मैं किसी पदार्थको देख् या सुनृ अयवा सुंबू, वा खाऊं या स्पर्श करूं हर दशामें केवल एक ऐन्ट्रियोत्तेजक माहेको अपनी थ्रोर खींचता है। थ्रोर जब कि में बाहरके व्यौपारके। होड़ कर मनके अंदर ही अपनेको वंद कर लेता हूं तव भी अनुभव ( Sensation ) वरावर होते रहते हैं। जिसका भाव यह है कि जीवका व्यवहार मेजेके दर्शनसवंधी स्थानोंसे वरावर जारी रहता है। यदि मैं वोजता हुं तो मुक्ते अपनी आवाज़ का कर्षेन्द्रिय द्वारा अनुमव होता है और शरीरके उन भागोंकी इलन चलन रूपं कियाका ज्ञान होता है कि जो शब्दोंके बनानेमें. भाग लेते हैं यहां भी अनुभव-उत्तेजक सामिग्रीका प्राध्य बरावर जारी रहता है । इन्द्रियोंमें घुस पंड़नेवाले यह वाहा चोर न कभी विश्राम लेते हैं श्रौर न रुकते हैं श्रौर न कभी श्रवकाश ही लेते हैं। निस्संदेह चलु कुछ विश्राम पा जाती है यदि उसको दंद कर लिया जावे । श्रीर इसी प्रकार रसना इंद्रियकी भी बहुत कुछ रत्ना की जा सक्ती है परन्तु लचा, मसिका, श्रोत्रकी दशा तो शोचनीय है। यह तो वेश्याके घरके व्रले द्वारकी भाति है और जो कोई अन्दर जाना चाह उसकी प्रन्दर जाने देनेके जिये वाध्य हैं।

यह संत्तेपतया भास्तवका वर्णन है जो हमारा तीसरा तत्व । वंश्वका नियम ग्रास्तवके कार्यसे निकाला जा सका है। श्रवः हम देखते हैं कि अनुभव सदेव वाहा उत्तेजना ( श्रासव ) पर जो हम अभी देखचुके हैं बरावर जारी रहती है, नहीं होता है। यदि मन उस समय कहीं और लगा हो तो वास्तवमें जिहापर रक्खे हुये धौरका स्वाद व्रतीत नहीं होता है। इससमय कान रागके लिये वहरे होते हैं, नासिका गंधके लिये छाचेतन होती है ष्पौर त्वचा स्पर्शकेलिये । अनुमवका ऐसा नियम मालूम होता है कि मनका प्रभाव उस इंद्रियको छोड़कर कि जिसकी और वह किसी समयमें लगा होता है और सब इंद्रियों पर रकावटके रूपमें पड़ता है। तिहरुद्ध मंद्र श्रौर निर्वल इन्द्रियोत्तेजना मनके भाकर्षणसे तीव्र और साफ हो जाती है। ज़वानपर रक्खे हुये कौरके उससमय जव कि मन किसी घन्य छोर लगा हुआ है स्वाद न देनेका कारण यह है कि वह किसी नवीन चेतनाके परि वर्तन (State of consciousness) का कारण नहीं हुआ है। रसविक्षान ऐसा वताता मालूम होता है कि जिस समय खानेका ज्यादा (स्थूल) हिस्सा हलकर्मेसे होकर मेदेमें पहुंच जाता है उसके जायकेके कुछ ख्रम परमाग्रु रसनेंद्रियसंबन्धी नाड़ियों ग्रौर चक्रोंमेंसे होकर जीवतक एहुंचते हैं ग्रौर उससे मिलकर इसकी दशामें एक प्रकारका रसायनिक परिवर्तन पैदा करते हैं। इस परिवर्तनका नाम चेतनाकी दशा (State of consciousness) है। इसको जीव अनुभव करता है और यह ही नवीन चेतंनाकी दशा रसका अनुभव है। परन्तु वह रसके

परमाखु दोनों दशाश्रोंमें मौजूद रहते हैं चाह जीव उनकी श्रोर "ध्यान देवे या न देवे। इससे यह परिणाम निकलता है कि वह जीवसे उससमय तक नहीं मिलते जवतक कि द्वार खुला हुआ न हो और ध्यानकी दासी उनको श्रपनी गृहस्त्रामिनीके पास न पंडुचारे। परन्तु ध्यानसे सदैव हृद्यप्राह्मतासे प्रयोजन है चाहे वह केवल जानकारी प्राप्त करनेकी गरजको जाहिर करे या श्रालियन होनेको तीय इच्छाको । अत एव हम यह कह सके हैं कि जीव और पुदुगलका मेल उसी सगय हो सका है कि जब जीवपर किसी प्रकारकी इच्छाका प्रभाव हो । श्रर्यात् जव वह वाह्य पदार्थसे व्यार्लिगन करनेकी इच्छा रखता हो। इससे जीव श्रौर प्रकृतिके मेलका दूसरा नियम या कृत्यदा प्राप्त होता है जो • इस प्रकार कहा जा सका है कि जीव थीर प्रकृति ( पुरुगल ) का मेल उससमय तक नहीं हो सका है जवतक कि' जीव इच्छाके कारण पहले निर्वल न हो गया हो। अपवित्रताकी दशामें जीवका द्यान बहुत कम हो जाता है और हिम्मत करीव २

जीवका झान वहुत कम हो जाता है और हिम्मत करीब २ गायव हो जाती है। सबसे बुरी दशाओं नह वाहा "आश्नाओं" (पदार्थों) का खरूप भी नहीं समभ सका है जो कसी पिशाच डरेंकुलाकी मौति पहली वार तो निमंत्रित किये जानेके मोहताज हैं परन्तु बादमें वह अपने निमंत्रणकर्तामें इतनी शक्ति नहीं होड़ते कि वह फिर उसको रोक सकें।

भव हम इस वातको समभा सके हैं कि जैन सिद्धान्तमें इन

जीव और प्रकृतिके मेलसे पैदा होनेवाली घातिय शकियोंको कर्म प्रकृतिके नामसे क्यों विद्यात किया है ? न्यूं कि इनका प्रारम्म जीवको इच्छापर निर्भर है जो जीवका कार्य है इसलिये वह फर्मको जाहिर करती हैं और विलिष्ठ होनेके कारण प्रकृति (शिक ) कहलाती हैं।

जीव और प्रकृतिके मिलनेसे वननेवाला संयुक्त वस्र कार्थेण ( कर्मक्प ) शरीर फह्नाता है । यह श्रान्तरिक सूच्म शरीर, जो एक दुसरे द्यांतरिक शरीरके साय, जिसको तैजस घरीर कहते हैं केवल जीवके मोज प्राप्तिक समय नए होता है. उसके हिशोंका कारण है। यह दूसरा स्हम शरीर एक प्रकारके वैद्युत या आकर्पण शक्तिवाले माहे (पुट्गल) का वना हुआ होता है। श्रौर वह श्रत्यंत स्दम कार्मण शरीर श्रौर वाहा स्यून ्र शरीरमें संवन्ध करानेवाला द्स्यियानी है, कार्माण शरीरकी हालत व वनावटमें बरावर आवागमनके चक्करमें परिवर्तन होते रहते हैं थोर जीवके सदासे चक्करमें पड़े हुये बटोहीकी परिवर्तन ं शोल जीवनीकी विविध दशायें सद इसी कार्माण शरीरके भीतरी कारणों और शक्तियोंसे उत्पन्न होती हैं। एक स्थानपर मृत्यु. होते ही तैजस शरीरकी विलिध शक्तियोंके कारण जीव पक नये गर्माशयमें खिंच जाता है और तत्काल ही वहां पर उसके कार्माण शरीरकी उपस्थित शक्तियां उसके लिये दूसरा स्थूल श्रारीर बनानेमें जग जाती हैं। इसप्रकार शरीर, आयुकी माप,

शारीरिक श्रांगोपांगकी वनावट, गोत्र (सांसारिक उद्यतः नीवता)
जो वास्तवमें घरानेपर निर्भर होता है जीवके भूतकालके जीवनके
कर्मीसे सीचे साचे तौरसे पैदा होनेवाले परिग्राम हैं। श्रीर हमारा
अपनी बुटियों, दोयों श्रीर कुक्यताके लिये एक पेसी सजाको
जिसको हम नेकी, उद्यता श्रीर पेंद्रवर्षकी सबसे उत्हर सूर्तिकी
मांति पूजा करनेके लिये प्रस्तुत हैं, दोपी उहराना वावलेपनका
कार्य है।

थ्रतः कार्मांग शरीर पुनर्जन्मका वीज है जिसको थ्रतुप-स्थितिमें जीवके लिये शरीरवारी होना श्रसन्सव ई क्योंकि जो जीव प्रकृतिके निर्वेल करनेवाले सम्बंधसे स्वतंत्र है वह दास्तवमें स्वयं परमात्मा है और संसारमें कोई ऐसी गृक्ति नहीं है जो एक वास्तविक परमात्माको वंबन और आवानमनके चक्रमें गुनः र्खींचकर डालदे । इसी प्रधेन छुद्ध जीव (परमातमा) को -सर्व-शक्तिमान कहा जाता है, क्योंकि निर्वागके शुन स्थानके वाहर कर्म सब जगह प्रवल हैं। यहां तक कि वड़ेसे बड़े इन्द्र ( देवलोक्क राजा ) देव ( स्तर्गके निवासी ) असुर श्रौर मनुष्य सव इसके सामने हारे हैं। संसारमें कोई पेसी शक्ति नहीं है कि जो निर्दाण तेवमें विराजमान परमात्माओं ने दिरोध कर संक । उनका थ्रानंद तीनोंलोकोंमें सबसे ज्यादा है। उनकी 'यूर्णताका वास्तवर्में कोई उदाहरण नहीं है। श्रोर उन परम पुज्य आत्मार्थ्रोंक रलको कि जो एक निगाहहीमें सब व्यवस्थाको जो इस समय गुजर रही है वा जो गत समयमें हुई है या जो भविष्यत्में होनेवाली है विद्न किसी प्रकारकी स्थान व काल संवधी सीमाओंके जानते हैं, कौन वर्णन कर सक्ता है ? फिर हम कैसे उस उच पदवाले पाप और मिथ्यात्वकी शक्तियोंके विजयीके वैभवका परिमाग लगा सके हैं कि जिसके परमा-नंद्में कोई पदार्थ वाधा नहीं डाल सक्ता है, न जिसके प्रचल ध्यानको कोई एक ज्ञायके १० लाखर्वे हिस्सेके वरावर भी हिलाः सक्ता है। शुद्ध ब्रात्माको गींद, गशी और प्रमाद नहीं ब्राता है वृत्यु रोग ध्रौर बुढ़ापा उसके स्मीप नहीं आसके हैं ध्रौर काल इसकी सेवामें केवल इसी हेतु उपस्थित रहता है कि उसके पूजनीय चरणोंमें श्रव्य जीवन श्रौर श्रजर तरुणताके पुष्प सदा चढ़ाया करें। यदि सर्व शकिमान होनेका यही भाव है तो केवल ऐसा ही शुद्ध ग्रात्मा सर्वशक्तिमान होता है ग्रन्थ कोई नहीं।

श्रावागमनके विषयपर पुनः विचार करते हुये मैं यह कहूँगा कि इसकी स्थिति जीवोंके श्रमरत्व व नित्यतापर निर्भर है। श्रतः नित्य व अनुमानतः श्रमुत्पन्न रहोनेके कारण जीव भूतः कालमें भी श्रवश्यमेव उपस्थित रहे होंगे। इसके श्रातिरिक चूंकि विज्ञानमें श्राश्चर्य कर्म (श्रलौकिक कार्य) नहीं मानाः जा सकता है श्रर्थात् उसके माननेसे काम नहीं चलता है श्रतपव यह नहीं कहा जा सकता है कि सव जीवोंके वर्तमान शरीर

प्रालोकिक रोतिसे वन गये हैं। किंतु यह स्त्रीकार फरना गड़ता है कि कोई ऐसा नियम इन जन्मोंसे संबंधित है जो जीवोंकी प्रारच्धोंका निर्माण करनेवाला है। प्रव उन विविध प्रकारकी पर्यायोंपर घ्यान दो जो जीवनके विविध योतियोंमें विविध गतियोंमें पाई जाती हैं। विचार करो कि बुद्धि (Nature) उस दुख छौर कप्रका जो हर स्थानमें पाये जाते हैं क्या कारण वताती है? सत्य यह है कि वह सब कप्र जो कोई जीवधारी उठाता है, वह सब प्रच्छी छौर बुरी अवस्थायें जिनको वह अनुमव करता है और वह सब वातें भी जिनका वह मोक्ता होता है उसके पूर्व जन्मोंके कर्मीका फल हैं। परंतु इसपर अब प्रधिक विवादकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका उत्सेख पर्याप्त हो गया है।

श्रद केवल यह रह गया है कि हम उन ज़रियों श्रीर कारणों का उक्लेख करें जिससे मिथ्यात्व श्रीर वदीकी शक्तियोंका जो हमारी वाश्रक हैं नाश किया जावे। यह एक सरल प्रश्न है और थोड़े शब्दोंमें इसका उत्तर दिया जा सका है। हमारे कए हमारी इच्छाश्रोंसे पैदा होते हैं। श्रतः हमको श्रपनी इच्छाश्रोंको नाश करना चाहिये। चाहे जो श्रवस्था श्रापकी हो श्रपनी इच्छाश्रों श्रीर कपाश्रोंको होड़ो। जब कभी तुमको समय मिले, चाहे जहां तुम हो कामनाश्रोंसे मुंह मोड़ो। इस श्राणके वैरो श्रर्थात् इच्छासे स्वासी गर्दन द्यानेको भिड़ जाओ श्रीर श्रपनी एकड़को वरावर कांठन करते जाओं। कभी हलका न होने दें। इसमें ढील डालनेसे लाभ नहीं है क्योंकि सम्मव है कि वादमें तुमका ऐसा करनेके लिये समय ही न मिले। चाहे वह तपस्या या उपवास या कोई और नियम मनके मारनेका हो, तुमको उन सबके शबुके परास्त करनेके लिये ध्यपनी और भरती करना चाहिये। ध्याम कुर्सी पर लिट कर मुक्तिकी मातिका प्रयव करनेकी आशा निर्धक है। इस मकार कमोंके वन्धन नहीं दूर सक्ते हैं। ध्रमीसे ध्रपने तई सरगरमीके साध ध्रपने वैरीके नाश करनेके लिये तैयारी करना प्रारम्भ करो। ध्रन्यधा कुर्ते विही या कीडे मकोड़ेकी भांति ध्रामामी जन्म पाने या नरकके कठिनसे कठिन दुख भोगनेके लिये कि जो सांसारिक भोग ग्रार कपायों जननेके विपाक हैं तैयार हो जाओ।

धतः जव कोई चौड़ा राजमार्ग लिख्लकी चोटी पर पहुंचने के लिये नहीं है, एक तंग विद्यानका मार्ग इस आंसुओं की घाटी (आवागमन) से वाहर निकल जाने का है। यह सब मनुष्यों के लिये एक ही है जिससे किनारा करने वाले नीचे खड़ों में गिर कर मिथ्यात्व और कपायों को कड़ी चट्टानों पर पड़ते और नष्ट होते हैं। यहां किसीकी दिली या जाती रुचिका भी प्रश्न नहीं है। विद्यानके मार्ग पर चलने वाले को नियमों के खुनने का समय नहीं होता है और नहीं सकता है। हम रंगस्टको यह अधिकार नहीं देते हैं कि वह अपने लिये सोचे कि वह फीजी कृवायद

सीखेगा था नहीं । यदि वह फ़ौज़में घ्राना चाहता है तो क्वायद करना उसको ज़क़री होता है ।

कडे विजानका यह तंग रास्ता सम्यग्दर्शन ( सत्य विश्वास ) सम्याद्यान ( सत्य द्यान ) श्रीर सम्यक् चारित्र ( सत्य कर्तत्र्य । का सम्मिलन है। इनमें सम्यग्दर्शन, श्रपनी दृष्टिको वरावर पूर्णता श्रौर श्रानन्दकी श्रोर लगांचे रहता है श्रोर ज्ञामरके लिये भी इसकी द्योरसे दृष्टिको नहीं हटाता है। इसका कार्य कर्मीको सलताकी श्रोर रखनेका है जिससे कि वह तो हमको नाश न कर सकें। नावके पथ पर्द्यक्षी भांति सत्य विश्वासका कर्तत्र्य, जीवनरूपी नौकाको तृकान इत्यादिसे वचाकर श्रमन व स्वतंत्रता के वंदरगाहमें पहुंचा देना है। जिसका श्रंतःकरण सत्य विश्वास से पवित्र नहीं हुया है वह पतवारहीन जहाज्की भांति है जो पयप्रदर्शकके न हानेके कारण जल्द चट्टानोंचे टकरा कर हूव जाता है, सत्य विश्वासकी श्रावश्यकता इस वातसे प्रत्यन्न है कि लोग अपने विश्वासके अनुसार ही कार्य्य करते हैं कभी उनके विरुद्ध नहीं।

सम्यक्तान परमात्मापनको प्राप्तिका ठीक २ हान है। यह उस नक्षोकी भांति है जो मार्गको प्रार उसमें प्रागे प्राप्तेवाली कठिनाइयोंको स्पष्टतया दिखाने प्रार उनसे वचनेके साधन वतानेके लिये बनाया जाता है जिससे वह महाह जिसके पास मैसा चित्र नहीं है कमी श्रपने जहानको सागरसे पार नहीं को जा सकता है। इसी प्रकार यह जीव जिसके पास सम्यकान का संसार सागरके मार्गका न क्या नहीं है, कभी निर्वाण तक नहीं पहुंच सक्ता है।

सम्यक्चारित्र तीसरा श्रावश्यक भाग कार्य साधनका है क्योंकि ठोक समयमें ठीक कर्नके किये विना कोई व्यक्ति अपने हार्दिक उद्देशको प्राप्त नहीं कर सक्ता है।

यदि सम्यदर्शन ठीक रीतिपर प्रय प्रदर्शन किये हुये जहाज का पतवार (क्ख) है और सम्यन्तान प्रावागमनके सागरका नकशा है तो सम्यक्चारित्र वास्तवमें वह शक्ति है जो जीवनक्षी नौकाको प्राराम व प्रानंदके वंदरगाहकी भ्रोर लेजाती है।

पृथक २ विचार करनेसे सम्यग्दर्शन जीवनके उद्देश्य अर्थात् परमात्मापनको जाहर करता है। सम्यग्हान आवश्यक कर्मका नकशा है जब कि सम्यक चारित्र सम्यग्दर्शन च सम्यग्बानके विना ध्यानमें भी नहीं शासका है।

ं जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस तंग कड़े मार्गका भाव इच्छाओंका मारना है जिससे वह विलिष्ट वाधक शक्तियां जा इच्छाओंसे पैदा होती हैं, नष्ट हो जावें और जीव ध्रपनी ध्रसली हालतमें खालिस नूर ही नूर ( शुद्ध हुजीव द्रव्य ) रह जावे जा सर्वेष श्रविनाशी आनंदका मोक्तों और हर प्रकारसे सर्वोत्तम. परमात्मा है।

जो व्यक्ति इस श्रंतर पर, जो पापके वोभसे छदे हुए जीव श्रौर परमात्मापनके इस सर्वोच उद्देश्यके वीच जिसको वह प्राप्त करना चाहता है विचार करेगा तो वह शीव्रही मुक्तसे इस वात पर सहमत हो जावेग। कि तपस्याके व्यतिरिक्त और किसी चीजसे इच्छात्रोंके समृहोंको काटनेमें कोई मनुष्य काम-याव नहीं हो सक्ता है। एक सर्वज्ञ सदैव ध्रानंदमें पूर्ण रहने वाला परमात्मा वनाना कोई सरल वात नहीं है। इस प्रकारका तीव्र वैराग्य कि जो श्रंतिम स्त्रानोंमें शारीरिक च निजी सव प्रकारके आरम्मोंको यहां तक कि लंगोटीको भी त्याग करादे इमारेलिये आवश्यक है यदि हमें श्रात्मिक पूर्णता प्राप्त करनी है। परन्तु प्रारम्भ पेसा कठिन नहीं है क्योंकि क्रमसे उन्नति करनेवाली सीढियोंका एक जीना मौजूद है जिसपर चढ़नेसे बरावर डम्नति होती है धौर जो धीरे २ धौर आसानीसे शिखर तक पहुंचा देता है।

सवसे प्रथम सत्य विश्वासकी प्राप्ति है जिसका भाव तत्त्वोंकी प्रचल श्रद्धा, श्रौर उन पवित्र महात्माओंकी पूजासे हैं जो तत्त्वोंके श्रानसे परमात्मा हो गये हैं। जैसे एक कानूनमें वड़ाईका दर्जी पानेका इच्छुक किसी बड़े कानून जाननेवालेको अपना श्राद्शी बनाकर श्रपने जीवनको उसके श्राद्धल चरितार्थ करता है इसी प्रकारसे उस व्यक्तिको भी जो जीवनके शिखर पर पहुंचना चाहता है उन महात्माश्रोंके पूज्य चरण चिन्हों पर चलना

चाहिये जो खुद परमातमा हो गये हैं। मनमें निम्निलिखित परि-वर्तन होनेसे सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है।

१—कर्मकी शक्तियोंका सामान्यतः निवेल या ढीला पड़ना। २—चुद्धिकी तीव्रता।

३-मनका विज्ञानकी श्रोर श्राकर्पण, जिसके द्वारा सत्यकी शिक्तामें रुचि हो सके श्रोर वह श्रहण हो सके। ४-विलय्ध कपायोंका हलका या मंद हा जाना, श्रीर ४-जीवके स्वरूप या गुणों पर वार २ विचार होना।

मेंने इन कारणोंका वयान यहां पर इसिलये किया है जिससे
'कि भ्रापके दिल पर इस वातको भ्रांकित कर दूं कि विकानकी
श्रांर भ्राक्षित होना कितनी लामदायक वात है। यह भ्राक्ष्ण
कुद्रती मंतक । न्याय ) से होता है श्रीर विशेषतया पदार्थीके
असली कारणोंके अन्वेषणसे।

सत्य विश्वास प्राप्त होते हो सत्य विश्वासीका प्रान सम्यग्नानमें वदल जाता है क्योंकि सम्यग्दर्शनका भाव ही तत्त्वोंमें हड़ श्रद्धा का होना श्रर्थात् उनकी सत्यताका पक्का २ यकीने होना है.

<sup>-</sup>भाव यह है कि सम्यग्ज्ञानसे तत्त्वज्ञानका प्रहण है और बूंकि तत्वोंको विचारने पर उनके सम्बंधी संदेहोंके समाधान होने पर ही उनमें विख्वास पैदा हो सक्ता है अतः सम्यग्दर्शन (तत्वोंके विश्वास) में तत्त्वोंका ठीक ठीक ज्ञान गमित है।

सम्यन्द्र्शनके प्राप्त होते ही सम्यक् चारित्रका प्रारम्भ सद्यंत स्रुरी श्राद्तों (लतों ) व इच्हाश्रोंके त्यान करनेसे होता है। निर्धिक श्रद्या (हिंसा) मांसका खाना, मादक पदार्थीका प्रयोग एवं मृगया सबसे पहले छोड़ना चाहिये। इन श्रत्यन्त सुरे व कठोर स्वभाववाले व्यसनोंको छोड़े विना मोज मार्ग पर चलनेका प्रयक्त निर्धिक है।

१-यह बात नानने थोग्य है कि यहृदियों के मतमें जीवित प्राणियों का मांसलाना मना था ( इ० रि० ए० जि० ४ प्र. २४५ ) पारतियों के यहां भी ऐसा कहा है ( री टीचिंग आफ़ ज़ोरोअस्टर प्र. ४३ )

"सब प्रकारके पापोंमेंसे जो मेंने आसमानके मं धर्मे फ्रिंद्ते वह-मनके निक्द और संसार संबन्धमें मनेश्री और निन्धि प्रकारके पशुओं के निक्द किये हैं यदि मेंने उनको मारा है सताया है निरपराध मारा है यदि समय पर भोजन और जल नहीं दिया है यदि मेंने उनको पपिया किया है यदि मेंने उनको छटेरे या भेडियों से नहीं चनाया है यदि मेंने उनको गरमी व सदीसे रक्षित नहीं रक्ता है यदि मेंने लामदायक पशुओं को मारा है या काम करनेवाले मनेशियों या जंगी पोडों शे या पक्रों को मारा है या काम करनेवाले मनेशियों या जंगी पोडों शे या पक्रों को या मुगाँको या मुगियों को । अतः यदि इन उत्तम जानवरों कोर उनके रक्षक बहमन दोनों को मुझसे हानि पहुंची है और मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो में तोना करता है।"

शायस्त लाशायस्त ( वान १० भायत ७--८ ) में ऐसा छिला है कि "नियम यह है कि पद्मभोंके मारनेसे चाहे वह किसी प्रकारके हों, पचना

जिसके पांवने जीनेकी पहली सीढीको नहीं ख़ुआ है वह क्तपर कैसे पहुंचेगा ? वह परमातमा कि जिनकी संगतिमें हम वैदना चाहते हैं, सब जीवोंका भला चाहते हैं। वह न किसी प्राणीको खाते हैं और न किसीको मारते हैं। फिर वहं व्यक्ति जो ज्ंग सी देरके जिह्वास्त्रादके लिये प्रागियोंको मारता श्रौर कप्ट देता है परमात्मा कैसे दन सक्ता है ? इसिलिये सर्वदाके जीवन और त्रानन्दके अन्वेयीको इन बुरी ब्रादतोंको सम्यग्दर्शन के प्राप्त होते ही कोड़ देना चाहिये। ऐसे ही कारणोंसे यूत न्यभिचार चोरी श्रौर सूठको भी छोड़ देना चाहिये। इन श्रयन हुरी श्रादतोंके छोड़ने पर सत्यके जानकारको शनैः २ श्रपने तई सन्यासकी कठिनताके जीवनके लिये तैयार करना चाहिये। मुमुद्ध श्रन्य पुरुपोंकी भांति संसारमें रहता है श्रौर श्रपना विवाह एक योग्य स्त्रीसे करके जीवन व्यतीत करता है इस वातका प्रयत करते हुये कि उसकी हार्दिक पवित्रता, नेकी थ्रौर वैराग्यमें वरावर उन्नति होती रही। गृहस्यकी आत्मोन्नतिके ११ दर्जे हैं

धार्मिक विनयकी इदतक पहुँचना चाहिये । क्योंकि सितदगरनाशकमें ऐसा आया है कि जिन मनुष्योंने जुरीतरहसे पशुओंको कृत्ल किया है जनकी सजा ऐसी कही है कि अत्येक पशुओंका हर एक वाल तहनार होकर मारनेवालेको कल्ल करता है। पशुओंमेंसे वर्रे वकरे हलमें चलनेवाले केल लढाईके घोडे खरगोश मुर्गे...के मारनेसे सबसे ज्यादा परहेज करना चाहिये (से० बु० ई० जि० ५ पृ० ३१९)।

जिनको ११ प्रतिमार्च कहते हैं जिनमेंसे गुजर कर वह सन्यास तक पहुंचता है। वह निस्न भांति हैं-

१-मांसमक्षण इत्यादि २ निकृष्ट रुचियोंको जिनका ऊपर डहेख किया गया है छोड़ देना।

२-निम्नलिखिन ५ व्रतोंको पालना

- (क) प्रहिंसा श्रर्थात् किसीको दुख न देना ।
- (स) मूठ न वोलना
- (ग) चोरी न करना।
- ( घ ) व्यभिचार न करना । धौर
- ( ङ ) सांसारिक पदार्थोंसे प्रीति न रखना ( अपरिप्रह )।
- ३-दिनमें तीन दफा श्रधांत् प्रातः काल दोपहर और सन्न्या समय ध्यान (सामायिक) करना।
- ४-हर एक मासके कमसे कम ४ खास दिनोंमें वत रखना।
  ४-हरी (सचित्त ) भांजी इत्यादिका छोड़ना।
  ६-स्याह्तके पश्चात् श्रीर ख्र्योद्यके पहले कुछ न खाना।

१—में अत्यन्त हपेके साथ यहां पर पारितयोंकी पित्र पुन्तकका निम्निलिखित वाक्य जो इससे अनुकूलना रखता है लिखता हूं। " यह भी कहा है कि जब अंबेरा हो तो खाना हिनत नहीं है क्योंकि ऐसे पुरुषकी जो ऐसा करता है एक तिहाई युद्धि व बेमवदो पिशाच आंर खनीस छीन देते हैं " (से॰ यु॰ ई॰ जि॰ ५ प्रष्ट ३१०)।

७ ब्रह्मचर्य अर्थात् अपनी स्त्रीसे भी पृथक्ता करना।

द-ग्रारम्भ त्यांग अर्थात् खव प्रकारके धन्धों श्रौर सांसारिक व्योपारसे सम्बन्ध त्यागना ।

६-धनका क्रोड़ना त्रर्थात् अपनी सव सांसारिक सम्पत्ति, स्त्री पुत्रों इत्यादिको दे डालना ।

१०-सांसारिक मामलातमें सम्माति देना भी वंद कर देना। ( अनुमतित्याग )।

११--भोजनके निमित्त अपने ऊपर श्रौर भी केंद्र लगाना । अर्थात् केवल एक वार भोजन करना श्रौर वह भी यदि कोई श्रादरके साथ विना न्योता दिये हुये श्रौर खानेके समय वुलावे श्रौर कपड़ोमें केवल लंगोटीका रखना ।

ग्यारहवें प्रतिमाक्षे पूर्ण होनेपर मुमुद्ध सन्यास अवस्थाको पहुंच जाता है श्रौर घरवाररहित तपस्वी साधु हो जाता है। यह दर्जे क्रीव २ खुढ़ापेके प्रारम्भ तक पूर्ण होते हैं जो ४४ श्रौर ४५ वर्षकी श्रायुके दरमियान ( श्राज कलके समयके लिहाज़से)

महाभारतमें भी लिखा है ''चढावा चढाना, स्नान श्राद्ध करना, पूजा करना, दान देना और विशेषतः भोजन रातको नहीं करना चाहिये"।

यह बात भी जानने थोग्य है जैसा प्रोफेसर विरूपाक्ष बडियरने बताया है कि 'वस्नपूर्त जरूं पिनेत' (पानीको छानकर पीना चाहिये) जैनमर्स और महामारत दोनोंकी आहा है। समसना चाहिये। अवतक मुमुद्ध अपने जीवनका उत्तमसे बत्तम लाभ संसारको सेवा उपदेश दान इत्यादिके रूपमें देता रहा है। परन्तु वह अव अपना परलोक सुधारनेके लिये इससे किनारा करता है। साधुकी अवस्थामें इसका अव अपने वहें विरियों अर्थात् इच्छा और कपायोंके नाशके अतिरिक्त और किसी पदार्थसे संवंध नहीं हैं जो ज्ञत कि अव वह पालनकरता है वह वही हैं जिन को वह गृहस्थ दशामें भी पालता था परन्तु यह अव पूरी कठिनतासे पाले जाते हैं। उनके अतिरिक्त वह

१-चलने फिरने

२-बात चीत करने

३-खाने पीने

४-डठाने धरने

५-पास्नाना पेशाव श्रादिके करनेमं वड़ी सावधानीसे कार्यं रता है कि किसी प्राणीको कष्ट न पहुंचे। वह श्रपने मन वचन श्रीर शरीरको चशमें जाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें न जमें श्रीर १० प्रकारके उत्तम धर्मोंपर कर्तव्यपरायण होता है स्रो निस्न प्रकारके हैं।

्निमा २-मार्वच (इन्कसारी) ३-ष्टार्जच (ईमानदारी) ४-णौच (मनसे जाजचको निकाजना ) ४-सत्य, ६-संयम ७-तप, ६-त्याग, ६-श्रार्किचन (उदासीनता ) १०-महाजर्य इन सबके साथ 'उत्तम' शन्द जिसका प्रार्थ उत्तम या सर्वोत्तम

है विशेषगाकी भांति लगा हुआ है। साधु प्रान्तरिक और वार दोनों प्रकारके तप करता है थ्रोर उनकी किंदिनताकों प्रति दिन, बढ़ाता रहता है। इसका मन जीवके गुगा थ्रोर संसार और सांसारिक परिवर्तनों थ्रोर उसकी मनोरम इच्छाथ्रों और श्रानित्य दिखावे (ठाठ वाठ) पर विचार करनेमें वरावर जगा रहता है।

यह सब कठिन पहाड़की चढ़ाईकासा काम है परन्तु जैसा मैने पहले कहा है आप किसी कार्यमें छतछत्यता नहीं पा सकते हैं जब तक उसकी प्राप्तिके नियम पर्याप्त न हों। निस्पंदेह सम्बङ् चारित्र अपनी आत्माके अनुभवका ही नाम है। अर्थात् अपनी थ्रात्मा होके पेश्वर्थ धौर वैभवके धनुभव करनेका, जो **एक** बहुत सरल वात जान पड़ती है। परन्तु जरा वैटकर तो देखें कि क्या तुम वास्तवमें एक क्षण्ये लिये भी ऐसा कर सके हैं। ज्यों ही तुम अपनी आत्माकी थ्रोर ध्यान लगाग्रर चेठनेका इराव करोगे त्यों ही तुम्हारी तमाम इच्छाएं, दिचेंचं, कामनाएं, मान-सिक प्रवृत्ति, शारीरिक द्यावश्यकताएं, इत्यादि एक दम वर्ग वतमें तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ी होंगी। इन वागियों मेंसे प्रत्येक विलिष्ठ शक्ति है। इनके नाश किये विना ये तुमको चैनसे नहीं वैठने देंगी। क्तमा इन जीवनके वैरियोंके लिये नहीं है, वे खरं चमासे परे हैं और अंत तक लड़ते हैं।

क्या इतनी कड़ी चढ़ाईके विचारले तुमको भय मालूम होता

है ? संसारमें कोई ऐसा कार्य्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं दर सक्ता है यदि वह एक वार अपनी हिम्मत उसके करनेकितिये यांधले । यदि पूर्ण कृतऋत्यता हमको तत्काल नहीं भी मिले हो भी मृत्यु हो जानेसे परिश्रम निरर्थक नहीं जाता है। जान श्रीर चारित्रका उत्तम फल जीवके साथ एक जन्मसे वृसरे जन्म पर्यन्त कार्माण शरीरके उत्तम प्रकारके परिवर्तनोंके रूपमें जाता हैं ंथ्रौर श्रागामी जीवनके शरीर संवन्त्रोंके निर्माण्में पृरा भाग क्षेता है। तब मनका उन्साह श्रौर प्रसन्नता ही श्रावश्यक पदार्थ, सत्य प्रानके प्राप्त हानेपर कृतकृत्यताके लिये हैं। यदि किसी कुशल कानूनवेत्ताका जब कि यह गोदके बचेकी दशामें था उन पुस्तकोंकी संप्या, जिनको उसे यादमें पहना होगा, वनाई , जाती छोट् उसको उसपर विचार फरनेका समय दिया जाता , , तो निरचय है कि वह भयसे मृत्युको प्राप्त होगया होता। परन्तु हमारे मध्य बहुतसे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने केवल कान्नहींमें नहीं किंतु और विषयों और शिल्पोंमें भी खाति शप्त की है। और वह भी नहीं है कि मोतने पविनके मार्गमें केवल कए श्रीर ंदुख ही हों। यह सत्य है कि कुद्रतमें गुलायका फूल विना कांटेके नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इनना ही सत्य है कि कोई श्रसली फांटा भी कुद्रतमें ऐसा नहीं है जो फूल नक एमका नहीं पहुंचनेदेना यदि हमको उसके अन्वेपणका ढंग विद्याचे छोर हम उसकी तजाशमें कर्तव्यपरायण हों। यदि श्राप कांटेको

भूलकर फूल तक पहुंचना चाहने हैं नो प्रायको उसके कपके पूरे वेगका सहन करना पड़ेगा। परन्तु यदि ग्राय पहले कांट्रेमें निवटलें तो फिर फूल आपका है चोदे जहां उसको संजाव। सेर पास इतना समय नहीं है कि में यहांपर मोत्रमागैंस ख्यानोंका पूर्ण युत्तान्त वर्णन फरसकुं। परन्तु इस विषयों इतना अवस्य फहुंगा वि चंद ही दिनोंने साधु पेसे प्रानद्रश श्रनुभव करने लगता है जो बड़े २ फरोड़पती और राजामीं भी ध्यानमें नहीं आसदाता है। गृहस्यकों भी बाज समय इसके परिश्रमका पत्न अपने जीवके ज्ञान्तरिक आनंदके अनुमक्ते मिल जाता है। परन्तु उसके जीवनमें दहुत कम देसे सगर होने हैं और वे उसके कपायोंकी जांति और हार्दिक वैरायन उत्तमता पर निर्भर हैं। साधु निर्वाण प्राप्त करनेसे पहले सर्वा ताको प्राप्त करता है यद्यपि समयके फेरसे ब्राजकल संसाएं इस भागमें जिसमें हम सद निवास करते हैं देने काई सर्व साधु नहीं हैं। इसका फारण यह हैं कि हमलोग प्रापने पूर्वजीकी निसवत वहुत छोटे दंजंके मनुष्य हैं। चूंकि हमने उनके वज़के ऐसे हाड़ नहीं पाये हैं इसिनिये उनकी भांति हम असत प्रान भी नहीं लगा सके हैं। यद्यपि इसकी आत्माका शुद्ध प्रचल च्यान नहीं प्राप्त हो सक्ता है तो भी एम शेप और प्रकारके ध्यारीके लामसे वंचित नहीं हैं। घौर हमें प्रपने मनको इनमें प्रपनी द्गाश्चों श्रोर शक्तियोंके मुनाविक लगाना चाहिये। परन्तु रस बातको कभी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्महान ब चारित्रका मूल अर्थात् नित्य जीवनके सदैव हरे रहनेवाले पौदेका असली वीज सम्यन्दर्शन है, जिसके निमित्त रज्ञकरंह-आवकाचारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है:—

''तीनों लोक श्रीर तीनों युगोंमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके वरादर कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है और न मिथ्यात्वके सहश कोई अकल्याणकारी है। शुद्ध सम्यग्द्रि जीव, कान्ति, प्रताप, विद्या, बीर्य, कीर्ति, कुल, वृद्धि, विजय श्रौर विमवके स्वामी, कुलवान, धर्म श्रर्ध काम मोत्तके साधक श्रौर मनुष्योंमें शिरोमणि होते हैं। सम्यग्हिए जीव स्वर्गीमें तीर्येकर भगवानके भक्त होते हैं, ध्रौर घ्राट प्रकारकी ऋदियोंसे तुष्टायमान श्रौर श्रतिशय शोभायुक्त होकर देवों थौर देवांगनाथोंकी समामें बहुत समय तक प्रानंद भागते हैं। निर्मल सम्यन्हिए पुरुप सम्यक्त्वेक प्रभावसे चक्रवर्ती राजा होते हैं जिनके चरणोंपर सव राजा मत्तक झुकाते हैं, श्रौर जो नौ निधियों चौदह रतों श्रौर ६ खंडोंके स्वामी होते हैं। सम्यक्दर्शन ही है शरण जिनकी पेसे जीव जरा-रहित, रोगरहित, ज्ञयरहित, वाधारहित, शोक भय शंकारहित परम प्रकर्पताको प्राप्त दुवा है पुरा घोर ज्ञानका विभव जिसमें पेसे भीर कर्ममलरहित मोत्त पदको प्राप्त द्योंने हैं। जिनंद्रकी है भक्ति जिसके पैसा मध्य (मोह्मगामी) असहमत-

जीव अपरिमित देवंद्र समूहकी महिमाको और राजाओंके मर्स्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रको तथा नीचा किया है तमाम जोक जिसने ऐसे तीर्थकर पदको पाकर मोक्तको पाता है।"

श्रतः केचल यह कहना शेष रह गया है कि जो परिणाम श्राजको न्याख्यानमें हमने निकाले हैं यह सब जैनिसिद्धांतमें सम्मिलित हैं जो विदानसे नितांत सहमत पायाजाता है। इनमेंसे बहुतसे परिणामोंको हम श्रन्य धर्मोंमें भी पायेंगे जब उनके श्रन्वेपणका समय श्रावेगा।



## चतुर्थे व्याख्यान ।



## दार्शनिक सिद्धांत।

ष्ट्राजके ध्याच्यानका विषय दार्शनिक सिद्धान्त (Metaphysics ) हैं। इसमें कुड़ संशय है कि इस शब्दका यथार्थ वर्थ स्था है परन्तु प्रारम्भमें वह खरस्तुके सिद्धान्तिक विषयमें व्यवहत किया गया था जो उसकी लिखित पुस्तकोंके संप्रहर्म पदार्थ छान ( Physics )की पुस्तकक पद्यात् व्यवस्थित था। परन्तु इस गम्दका भाव कुछ भी क्यों न हो मेरे विचारमें, हम विना किसी संग्रयके उसका संबंध उस झानसे कर सक्ते हैं जो पदार्घ हान ( Physics )से उपरान्त है। ग्रस्तु । फिजिक्स तो सत्तात्मक (विशेष) पदार्थोंके सान से सम्बन्ध रखता है और मेटा-फिजिक्स उनके सेद छोर संवंध स्यापित करता है एवं घन्ततः डनको एक व्यवस्थित योग्य ग्रानके तौर पर तरतीर देता है । जैसा हम पहले फह चुके हैं सिद्धान्त और विशानका जोड़ा है प्रधांत् उनका आपसका वियोग दोनोंका संहारक है। कारण कि विज्ञान ( Science ) को जीवनकी श्रोही समस्याओंसे वचनेके हेतु यह प्रावरयक है कि वह शानकी समस्त शाखाओंका पूर्ण इपमें समान करनेका प्रयत करे और क्षिद्धान्तको चाहिये कि वह प्रकृतिके नियमोंका रंचमाय भी साध न छोडे ताके वह उस विरुद्धतासे जो विचारावतरण धौर यथार्य प्राकृतिक कियाओं भच्य पाई जाती है वच सके । ख्रतः मेटाफिजिक्स वह विद्या है जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्रवाई या उसका फल है जो श्रपने श्रन्तिम स्वरूपमें एक सम्पूर्णक्रपेण व्यवस्थित छान है जो समस्त पदार्थीका वोध करानेको समर्थ हो श्रीर जा इस कारणवश उचतम उद्देशके देतु व्यवद्दत किया जा सके। यह न्याख्या हमारे छर्थ घ्रत्यन्तावश्यक है कारगा कि हमको इस समय हर प्रकारके मानसिक विचारावतरणसे कोई संवध नहीं है। हमको सुतरां केवल उस विचारसे गरज है जिसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारसे धर्म हो। हमारा कोई प्रयोजन म्रानुपिक विचारावलीके इतिहास लिखने प्रथवा धर्मके सम्बन्ध में विविध देशों और भाषाओं के विद्वानों की सम्मतियों को एक-त्रित करनेसे भी नहीं है। छोर न हमें इतना ख्रवकाश ही प्राप्त है। इस प्रकारका प्रयत्न केवल हमारी वर्तमानकी आवश्यका ष्रोंसे श्रसंबंधित ही नहीं होगा विहक उसके लिए इतना दर्कार समय श्रीर श्रम होगा जो इस न्याख्यानके विषय श्रीर न्याख्यान दाताकी योग्यताके वाहर हैं।

श्रतः हम श्रपनी खोजको व्यावहारिक ( श्रमजी ) समसाश्रों तक मर्यादित रक्खेंगे ध्रधीत् उन दर्शनोंतक जो प्रचित धर्मोंसे सम्बंधित हैं। श्रौर उनमेंसे भी हम किसीका विस्तारके साथ विवेचन नहीं करेंगे, सिवाय उस स्यानके तहां उनके वालविक तत्वोंको समझनेके लिए स्ट्न विवेचन यथायं में ब्रावश्यक प्रतीत होंचे।

इम थ्रपनी खोज श्रंडेत वेदान्तसे प्रारम्म करेंगे जिसको यह शिद्धा है कि इस विराट् इप (दर्य,के पाँछे जिसको पौट्रानिक संसार कहते हैं केवल एक ही सत्ता है । यह एक सत्ता कार्यके नामसे प्रकित है। धौर चृकि यह ही एक स्थित सका अथवा पदार्थ है इसिलिये प्रन्य समस्त पदार्थोंका सना केवल हुमायर्गा (मायाक्प) है । इसलिए संसार नाम और रूपके वर्डलके मतिरिक घाँर कुछ नहीं है। प्रयवा साफ शब्होंमें यों कहां कि वह माया है। तद प्रत्येक व्यक्तिकी घारमा क्या है? स्वयं 'ब्रह्म' ! भौर ब्रह्म होनेके कारणसे सर्व व्यापक, सर्वम, ब्रौर सर्व शक्ति-मान है परंतु न तो कार्योंका कत्तों थ्रोर न उनके फलोंका नोका है। ( टियुस्टेनका सिग्टेम ओफ धे वेदांन १० ४६८ ) अतः उद्देश्य 'अहा' होना नहीं हैं। कारए कि ब्राम्मा तो सदेव ही ब्रह्म हैं उस श्रवस्थामें भी है जब कि उसे इस दातका हान भी नहीं है। थालाको मुक्ति उसको अपने 'सत्-चित्-धानन्ः'फे शन होनेने होती है जो ब्रह्मके गुर्लेका वाचक है। यद्यपि ब्रह्मकी व्याल्या साधाररातया 'नेति नेति' ( यह नहीं, यह नहीं ) है। में केवल इस निपंध क्य वर्धनको इस व्याख्या पर जोर देनेके लिए कि इस मृतिक गुर्योंसे रहित है सनकता यदि यह बात न होती

कि वेदांती लोग उसका शब्दार्थ लगाते हैं। श्रातमाको अपने ब्रह्म होनेका श्रमुभव होते ही मुक्ति तुरन्त प्राप्त होती है (क्योंकि वेदान्तका सिद्धान्त "वह तृ है" है न कि "वह तृ हो जावेगा"। ब्रह्म श्रानकी प्राप्तिके साथ ही साथ जीवातमा विश्वातमा हो जाता है (Deussen)।

- ः वेदान्तकी मुख्य शिक्षा निस्नप्रकार है:—
  - (क) संसारका मायारूप होना।
  - ( खं ) केवल एक प्रदार्थ या शात्माका संचात्मक होना .
  - ( ग ) हागद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना ।

इत्मेंसे प्रथम विषयके वारेमें यह लिखना उपयुक्त प्रतीत होता है कि अनुमान या न्याय (Logic) में कुछ स्वयं सिद्ध नियम मानने पड़ते हैं श्रोर हमारे लिये दार्शनिक नींव डालनेका प्रयक्त करना जब तक कि हम उनको स्वीकार न करें, व्यर्थ है। यह सिद्धांत एस० एन० वनजींद्वारा रचित न्यायकी एक होटी सी पुस्तिकामें जिसका नाम "पे हेंड चुक श्रोफ डिडकटिंव लोजिक" है, योग्यताके साथ विश्वित है, श्रीर इसप्रकार हैं:—

- (१) यह कि हमारे मनसे पृथक् एक पौटुगलिक (सत्ता-तमक) संसार है।
- (२) यह कि हमारा मन पदार्थीका ठीक २ फोट्स खींच सक्ता है। प्रतः पदार्थ यथार्थमें वैसे ही हैं जैसे वह हमको प्रतीत होते हैं।

- (३) यह कि संसारके निरंतर होटे होटे प्ररिवर्तनों क्रम श्रोर नियम विद्यमान हैं। अतः संसार सर्व कालों अर्थात् भूत भविष्यत श्रीर वर्तमानमें सव दर्शकों केलिए एकसा वना रहता है।
- (४) यह कि सत्यको मृठसे पृथक करनेके हेतु कुछ सदेव सिद्ध (सर्व तंत्र) नियम हैं छोर छवध्य होने चाहिये। छ्रघांद् ऐसे नियम जो खोज करनेवालेको छसत्य प्रमाणींके फन्दोंसे पत्राते हुए सत्य तक पहुंचा सके।

मह स्त्रयं प्रमाणस्त्ररूप सिद्धांत हैं जो छापको न्यायमें स्त्रीकार करने पड़ते हैं छौर इनसे हन्कार करना व्यर्थ है। यह न्याय 'व्याति'को जड़ हैं जो उनके छसावमें नहीं दन सन्ती है।

श्रव श्रद्धेतं वेदांतकी श्रथम ध्याख्या यह है कि संसार माया है परन्तु यह उपर्युक्त नियमों में से प्रथम ध्रोर नृतायके विपरीत पढ़ती है जिनके वम् जिव हमारे मनसे पृथक् भी एक संसारकी सत्ता है जो सर्व कालों में ध्रधीत् भृत् भविष्यन् ध्रोर वर्तमानमें सत्ता क्षमें रहता है। क्रम ध्रोर नियमके सिलक्षिले भी संसारमें प्रज्ञालित पाप जाते हैं। ध्रोर निरुष्यसे यह मायाके मुख्य चिन्ह नहीं है। ध्रतः वेदांत इस कमशील संसारको माया माननेके कारण बुद्धिकी समामें उपस्थित होनेका ध्रिवकारी नहीं है।

वेदांतके दुसरे सिद्धांत प्रधांत् इस विषयके संबंधमें कि इस संसारमं एक ही पदार्थ (प्रातमा) सत्तात्मक है इस सांख्य दर्शनके सूत्र उसके विषरीत उपस्थित करेंगे । "यदि एक ही 'पुरुष' संसारमें होता जैसा कि वेदान्तियोंका मत है तो एक मनुष्यको थ्रानंद प्राप्त होनेसे सवको ध्रानंद प्राप्त हो जाता और एकको दुःख होनेसे सवको दुख होता । थ्रोर यही हालत हेश व जातिकी थ्रवनित तथा जातिकी शुद्धता व ध्रारोग्यता एवं जन्म व मरणके हेतुसे लोगोंकी होती। इस कारण वश संसारमें एक ही पुरुष नहीं है। विहेक रूप, जन्म निवासस्थान, भाग, संगति वा एकांतकी थ्रानेकताके कारण थ्रानेक पुरुष हैं।" (सि॰ सि॰ फि॰ प॰ २५६) मेरे विचारमें सांस्पदर्शनकी इस विरोधावलीकी प्रवलताको थ्रास्वीकार करना सम्भव नहीं है।

वेदांत दे. तृतीय सिद्धांत के विषयमें कि मुक्ति ब्रह्म हाने से प्राप्त होती है मुक्ते ऐसा विदित होता है कि यहां भी वंध भौर मोत्त के संवंध में एक वड़ा भ्रम उपस्थित है। हमसे कहा गया है कि संसार में केवल एक ही आत्मा है और वह एक प्रचल एवं भिर्म सत्ता है। तब फिर भला किसकी मुक्ति होगी? भौर किसके लिए यह सब शिला और प्रचारकागृह रचा गया है धार उनके विषय में जिनकी मुक्ति भूतकाल में हो चुक्ती है (यदि ऐसे कोई हों) क्या कहा जाए? क्या वह भ्रम आवागमन के सिद्धांत से जिसको वेदान्त स्वीकार करता है और भी वढ़ जाता है। भ्रावागमन करनेवाली असंख्यात आत्माओंको केवल एक ही भ्रावागमन करनेवाली असंख्यात आत्माओंको केवल एक ही भ्रावागमन करनेवाली असंख्यात आत्माओंको केवल एक ही

निकालनेका प्रयत्न करना व्यर्थ है। यदि मोसको प्राप्त हुई ध्रातमाएँ एक ही सक्ताके विभाग, हालतें या स्रेने हैं तो क्या हमके। यह विवशतया कहना नहीं पड़ेगा कि एक ही विभागहीन सक्ताके कुछ विभाग तो मोस पा गए हैं छोर कुछ ध्रन्य विभाग ध्रनेकानेक जन्म मरखके हु:ख छोर हुंछा भोग रहे हैं। छोर मोसका ध्रयं ही कुछ नहीं ठहरता है यदि मोसप्राप्त आत्मा वैसा ही दना रहेगा जैसा वह इस समय है (शिसा यह नहीं है कि 'त् वह ही सांवागा' विक यह है कि 'त् वह ही है'।)

यह त्रिरोध त्र्याख्यायं मुसलमानोंके स्फीमतसे संबंधित हैं जो वेदांतके निकटतर पहुंचता दें। द्रष्टांतके तौर पर किः— 'शह्दियोंके फिर्केका यह मत हैं कि खालम (संसार) ईश्वरकी झाया है।

"एक मनुष्य धीशेके मकानमें आता है और सैकडों ओरसे शपनी छाया धीशोंमें पढते हुए देसता है इन छायाओंकी स्वयं कोई सता नहीं है सुतरां उनका अस्तित्व उस मनुष्य पर ही निर्भर है इसीप्रकारसे मनुष्यके गुण और शारमा इस्तरके स्वामानिक गुणोंकी छाया है। आलम (संवार) बाशीगरफा लिखां है जो वास्तवमें एक अपदेका दुव्हा है (अभीत कुछ नहीं है) परंतु बाशीगरको फारीगरीके कारणसे वह निर्मक हपना विदित होता है। इसी प्रकार हर चीज उससे है।"

एम ध्रपने पिछले व्याख्यानमें देख चुके हैं कि ध्रातमा नित्य है। कारण कि वह भपने स्वभावसे ध्रखराड श्रघीत् प्रविनाशी है। प्रस्तु; वह किसीकी व्याग नहीं हो संकी । श्रेमाय्यवश इस सांसारिक इन्द्रजालकी व्याख्याके व्याख्याताको यह नहीं सुमा कि इस वातके सावित करनेके लिए रंचमात्र भी सार्थकर्ता नहीं है कि केवल छायामें चेतनता, भाव, इच्छा, सारणशंकि और बुद्धि हो सक्ते हैं। सूर्थ्य और उसकी एक आतशी शीशेके द्वारा प्राप्तकी हुई छायाका दष्टांत यहां असम्बंधित है क्योंकि प्रथम तो वह यथार्थ द्वाया ही नहीं है कारण कि सूर्य्यकी द्वाया वास्तवमें व्यातशी शीशेके द्वारा सूर्य्यकी किरखोंका एक विन्दु पर एकत्रित करना ही है और दूसरे स्वयं सूर्यकी एक ग्रखगढ यमिट (ना बद्लनेवाली) श्रात्मासे कि जिसमेंसे किसी प्रकार की भी किरणें नहीं निकलती हैं, तुलना नहीं की जा सकी है। श्रौरतीसरेइस कारणसे कि भाव, वुद्धि श्रौर इच्छा एवं चेतनताके श्रन्य विभाग किसी प्रकारसे भी एक पदार्थसे दूसरे पदार्थ पर मुंतिकल नहीं है जैसा कि पिछले व्याख्यानमें सिद्ध किया जा चुका है। झायासिद्धांतकी पुष्टि किसी न्यायकी व्याप्तिसे भी नहीं होती है (द्वितीय व्याख्यान देखिए) ग्रौर उसको हमें विवश छोड़ना पड़ता है।

श्रव हम सांख्यद्श्निकी ओर, जो सर्व प्रकारके पूर्वीय श्रीर पाश्चास शालोंसे अनोखा है, हृष्टियात छरते हैं। इस हिन्दू सिद्धांतके विख्यात दर्शनकी पुष्टि एवं विरोधमें बहुतसे महानु-भावोंने पुस्तकें लिखीं है परन्तु श्रमाग्यवश एक भी महानुभाव उसके रचिताके यथार्थ उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाया ! श्रापकों इस दर्शनके स्थापक कपिल मुनिके वताए हुए नच्चोंका समरण होगा । तो भी श्रापकी मुनमनाके लिए में उनको यहांपर पुन: लिखे देता हं:—

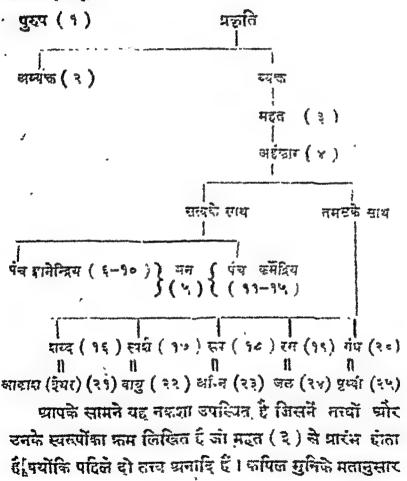

पुट्य केवल एक द्रीक है। न वह कम्मीका कर्ता और न इतके फलोंका भोक्ता है।इस कारण्से परिवर्तनोंका संबंध केवल इस खेल घ्रथवा हरय मात्रसे ही है जो फलतः सत्त ( बुद्धि ) रज । हरफाव ) और तम ( स्थिति ) इन तीनों गुर्दोंमे पृरित पाया जाता है। जिस समय यह ठीन मुख्य गुर्व सत, रज, श्रोर तम समताको प्राप्त होते हैं तो यह हरूय बन्द हो जाता है और पुरुषके देखनेके लिए कोई पदार्थ नहीं रहते हैं। जब किर कुछ समयके पळात् प्रकृतिकी किसी धनजान ग्रकिसे यह समता नंग हो जाठी है तो परहा फिर उठजाता है श्रीर इर्य पूर्वकथित रीतियोंसे युन; प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार संसारकी सृष्टि छौर नाग्र ऋमवार होने रहते हैं। छौर सृष्टिक क्रम नाज्ञ होनेके क्रमछे निवान्त विपरीत होता है। प्रर्धात जो परार्य चृष्टिके जनय सर्वेंसे अन्तमें विकासमें आता है वह ही नाग्रके समय सबसे प्रथम हात हो जाता है।

यह क्रम सांख्यदर्गनका अल्पतावर्यक भाग है और हमारेलिए मी यह दहुत झावर्यक है। कार्य कि यह प्रलक्षतया सिद्ध करदेता है कि सांख्यकी संसारकी क्रमञ्जाख्या एक सुत महुच्यके जागृतावखाने आनेकी समानता पर निर्भर है। साथारणत्या सोकर उठनेवाको महुच्यके मन पर जागृत संसारका प्रकार करा देनेकि लिये निम्नलिखिक परिवर्षनोंका अवि स्थित होना संमव माना जा सक्का है:— श्रस्तु, इस प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है कि किपल मुनिका दार्गनिक सिद्धान्त एक सोकर उठते हुए मनुष्यके इंट्यान्त एर भ्रयलम्बित है। एवं यह भी श्रव प्रकट होगया होगा कि किपल मुनि किसी वाल संसारकी सत्ताको नहीं मानते हैं सुतरां उसको श्रपने ही स्पर्श, गंश्र आदि पंद्रियनानका मूर्तिक गुलोंमं पिवर्तित हो जाना मानते हैं। श्रमायवण इस संबंधमें किपलमुनिके यह ध्यानमें न श्राया कि पेन्ट्रिय चेतनता विलक्षल मनमें ही उत्पन्न नहीं होती विक्र एक पदार्थ वाह्य उत्तजना नामक भी है जो हमारी पेन्ट्रिय चेतनतामें बहुत बड़ा भाग लेता है। यदि उनको पेन्ट्रिय चेतनताका यह मुख्य चिन्ह विदित होता तो वे श्राप्ति व जल जैसे स्थूल पदार्थीको ज्ञानसंवंधी स्ट्मतनमावा-श्रोंका क्यान्तर नहीं मान लेते।

समयाभायके कारण सांख्य दर्शनकी श्रन्य शुद्रिका उहेल में नहीं कर सकता हूं जो पंच भूतों श्रीर रस रूप बादिकी समानता श्रीर भूतोंके श्रापसी संबंधके विषयमें उसमें पाई जाती है। इनमेंसे कुद्रका विवेचन तो श्रापको मेरी किताव दि की श्रोफ नोलेज'में मिलेगा। में केवल उसका हवाला देने पर हाँ यहां पर संतोप करूंगा।

परन्तु, यद्यपि वदांत घोर सांख्य दर्शन सेद्धांतिक रिष्टें भ्रमात्मक है तो भी वे दोनों हमारे जिए विशेष मूल्यवान हैं क्यों कि वे हमारे हिन्दु भाइयोंके पाचीन वेदिक विश्वास पर एक प्रकारका प्रकाश डालते हैं। कारण कि वह दोनों वेदके प्रमाण को मानते हैं। श्रौर हिन्दू सिद्धांतके श्रन्य दर्शनों से सहश वेदकी हैंश्वरीय वाणीका युक्तिहारा समर्थन करने का दावा करते हैं। यह प्रत्यक्त है कि हिन्दू मत कमी न कभी इन नये कि हों को यदि उनमें विश्वासकी स्त्रीकृत व्याख्यायों के लिए सेद्धांतिक समर्थन न होता श्रथवा कमसे कम उनके समर्थन का दावा न होता तो श्रवर्य उखाड़ डालता। यह निश्चित है कि वह कभी हिन्दू मतके संवंधी नहीं माने जाते। श्रौर जो वात कि हिंदू धर्म श्रौर हिंदू सिद्धांतके विभिन्न दर्शनों के संवंधमें यथार्थ पाई जाती हैं वह ही स्कीमत श्रौर इसलामके आपसी संवंधमें मी ठीक हैं। श्रक्त, हमारे लिए विशेष जानने योग्य वात यह है कि इन तीनों दर्शनों में मनुष्यकी श्रातमाको गुण श्रौर स्वभावमें नितांत परमात्मा माना है।

श्रव में न्यायका विवेचन करूंगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसकी श्रनोखी व्याप्ति जो एक सहधर्मी उदाहरण पर स्थापित को जाती है यथार्थ न्यायसिद्धांतके विपरीत है। परंतु इस दर्शनके संस्थापक गौतमकी व्याख्या जिसके द्वारा वह श्रपनी सनातनी पूर्व पत्तीका, जिसका मत है कि वाह्य संसा-रमें कोई सत्ता नहीं है. खरडन करता है, श्रत्यंत उल्लासोत्पादक है। गौतम श्रपने प्रतिपत्तीके सिद्धांतकी इसप्रकार काट करता है कि "प्रथम यदि किसी वाह्य पदार्थकी सत्ताका प्रमाणित

- (१) बुद्धिका प्रकाश होना।
- (२) उस बुद्धिमें श्रहंकार श्रर्थात् 'में' के संकल्पका उठना।
- (३) 'में' अर्थात् मन, व ज्ञान व कर्म इन्द्रियोंकी कृतियों और गुणोंका विकसित होना।
- (४) इन्द्रियोंका उत्तेजित होना प्रार्थात् पेन्द्रिय् दर्शन या - चेतरता रस गंध प्रादि ।
- (५) पेन्द्रिय चेतनताकी सामग्री रस गंध इत्यादिके स्ट्रम तनमात्राधोंका पंच स्थूल भूतरूप जिनके पदार्थ वने हुए हैं परिवर्तित होकर वाहरकी ओर डाले जाना।

यदि आप मायावादियों के इस मतको अपनी दृष्टिमें रक्खं कि यह संसार देखनेवाले के मनमें है और उसके पदार्थ पेन्द्रिय चेतनता ही हैं जिनको हम मनद्वारा जानते हैं तो आपको किन मुनिका सिद्धान्त समक्षनेमें कोई दिक्कत बात नहीं होगी। हम सांख्यके तत्त्रों की कमायलीकी तुलना साथसाथ लिखकर उस क्रमसे करेंगे जिसके मूजिब विदित होता है कि कपिछमुनिने सोकर उठते हुए मनुष्यको संसारका बान होना माना है:—

सोकर रठता हुआ मन संसारका काँतुक

(१) जागृत और सुतावस्थाका (१) संसारकी सृष्टि और कमवार प्रगट होना। नाशका कमवार प्रकट होना।

(२) सुप्तावस्थामें चेतनाका नाश (२) प्रलयमें पुरुपका नाश नहीं होता है सुतरां वहां कोई नहीं होता है विक संसारका दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है। कौतुक बन्द हो जाता है। ध्यतः कोई द्शनीय पदाधे नहीं रहता है।

बुद्धिला प्रकाश होता है

(३) जागने पर पहिले पहिल (३) संसार क्रममें सर्व प्रथम महत (बुद्धि) प्रकाशमान होती है।

(४) बुद्धिसे घहंकारकी उत्पत्ति (४) किर महत् घ्रहंकारमें होती है।

म्त्पान्तरित हो जाती है।

( k ) श्रद्धकारसे 'में' का कार्या-ज्ञय अर्थात् मन व द्यान व कर्म इन्द्रियां विकसित होती हैं। (६) तब पेन्द्रिय दर्शन (चेत-नताका भान ) होता है।

(५) ब्रहंकारसे मन व पांच **ज्ञानेन्द्रियां व पांच कमेंन्द्रियां** श्रर्थात हाथ पैर श्रादि वनते हैं (६) अहंकार इन्द्रियज्ञान

ध्यर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस,

(७) पेन्द्रिय दर्शनकी सामग्री पाहिरी मूर्तिक संसारकपमें परि-वर्तित हो जाती है।

गंधमें परवर्तित हो जाता है। ( ७ ) इन्द्रियज्ञान अर्थात् गंध ग्रादिके सुद्मतनमात्रा-श्रोंका पंच स्यूल भूत श्रर्थात्

ध्याकाश वायु, अग्नि, जल श्रौर पृथ्वीमें परिवत हो जाना है जिनका यह संसार

वना है।

सके"। कणादके दर्शनमं भी वंधन वा प्रावागमनका यथार्थ स्त्रक्ष नहीं वताया गया है। श्रीर न वास्तविक तत्वों पर ही विचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकल्पित हैं जब कि वैज्ञानिक (Science) मान तो अनुमानतः सर्वश्र वी श्रमावक्षप है।

वैशेपिक दर्शनकी कठिनाइयां योग दर्शनमें भी पाई जाती हैं। कुंड लेख़कोंकी सम्मति है कि शब्द 'योग 'एक मूल ( Root ) से निकला है जिसका प्रार्थ जोड़ना है । इसी भावका समावेश जैनधर्ममें पाया जाता है जहां यन, वचन धौर कायको आश्रवंक तीन योग (प्रणालियां ) मानां है। मि० रामप्रसादः एमः एः योगशास्त्रके निपुरा भाषाकार हिंदूधर्मकी पुत्तकों ( सेकेट दुक्स थ्रोफ दि हिंदूज ) मैं इसका थर्थ "समा-, विको प्राप्त होना-व्यान करना'' करते हैं । योज्ञ मूलर साहवके घनुसार योग गृब्द्का अर्थ घनुमानतः किसी कार्व्यके लिए थयवा कठिन श्रमके लिएं अपनेको तैयार करना है और कल्पनात्रोंको उठने अथवा ध्यानको विचलित होनेसे रोकना है। यहां पर किसी दूसरेसे अपने तई जोड़ देनेका प्रस नहीं उठता है श्रोर न ईश्वरके साथ जोडनेका । क्योंकि 'परमेश्वरमें जय होनेका विचार' योग दर्शनका कोई थ्रंग नहीं है। ''पतञ्जिल -ऋपि कपिल मुनिके सदृश आत्माको अन्य समस्त पदार्घीसे श्रुथक् करके ही संतोप घारण कर लेते हैं। श्रीर इस वातका

निर्शाय नहीं करते कि पृथक् होनेके पश्चात् वह श्चातमा कहां श्रौर ं किस श्रवस्थामें रहेगी" (राजेंद्रलाल मित्रका वाक्य, देखो सि॰ सि॰ फि॰ पत्र ३१०)

वास्तवमें एक व्यक्तिका किसी दूसरे व्यक्तिमें जय हो जाना असम्भव है। आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्तित्वमें ही उसकी सत्ता रहेगी। पतञ्जिलका ईश्वर एक सृष्टिकर्त्ता अथवा संसारका अधिपति नहीं है विक केवल एक शुद्धात्माके क्रपमें है जिस पर कम्मों, अज्ञान, वा दुखका प्रभाव नहीं पडता है और जो सर्वेद्यताके विषयमें पूर्ण है और जिससे विशेष पूर्ण कोई नहीं हा सक्ता है। वह मोक्ष या आनंद या किसी अन्य पदार्थका दाता नहीं है बिक्त केवल ध्यानका आदर्श है। यह सिद्धांत अनुमानतः जैन सिद्धांतके समान है जो एक शुद्धात्माके महत्त्वका ध्यान और उसकी संसारी अवस्थाके जीवन चरित्रका अध्ययन अपनी महत्व पूर्ण आत्माके ध्यानमें स्थित होनेका वास्तविक उपाय वताता है।

पतञ्जिलका यह वचन भी सत्य है कि जीव प्रकृतिमें लिस हैं और योग दर्शनका उद्देश्य उनको प्रकृति (पुद्गल)के फत्दोंसे छुड़ानेका है। (Intto SBH. Yoga Sutras of Patanjali) परन्तु, पतञ्जिलको यथार्थ, तत्त्वोंका कोई भान नहीं है। श्रीर न वह पुद्गलसे छुटकारा दिलानेवाले मार्गोका कारण ही बताता है। परन्तु हमको यह बात स्मरण रखना चाहिए कि वह श्रपनेको योग दर्शनका संस्थापक नहीं वताता, केवल करना श्रसंभव हो तो उतना ही श्रसंभव उसकी श्रसत्ताका, प्रमाणित करना होगा। श्रोर यदि खप्न श्रथवा भ्रमका दृष्टांत दिया जावे जो मृगतृष्णा श्रथवा नटिवद्या (इन्द्रजाल) से उत्पन्न हुश्रा हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मरण शकिके श्रमु-सार स्वप्न भी पहिलोकी देखी हुई वस्तुश्रोंके दृश्यके तर्क हैं श्रोर भ्रममें भी हम किसी वस्तुका श्रम करते हैं। यहां तक कि भ्रमात्मक ज्ञान सत्यज्ञानसे सदैव दूर हो सका है "( सि॰-सि॰ फि॰ प॰ ४२७)।

गौतमका वचन है कि ज्ञानकां संबंध मन और इंद्रियोंसे नहीं है सुतरां ग्रात्मासे है। वह ग्रावागमनके सिद्धांतको स्त्रीकार करता है। और राग, द्वेष पवं मुहताको प्रधान दोष समस्ता है। जिनमेंसे मुहता निरुष्ट है। पुग्य पापके ग्रभावमें शरीरसे जीव पृथक हो सक्ता है। गौतमके सिद्धांतमें ईश्वरकी व्याख्या गौगक्षपमें है। उसकी सत्ताकी ग्रावश्यका केवल ग्रावागमनमें पड़े हुए अनंत जीवोंको उनके कम्मोंका फल देनेके लिए है।

न्यायके तत्त्वोंमें ज्ञानके यथार्थ तत्त्व, जिनको हम धर्मकी वैद्यानिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं और न उनमें मोजके स्वकषका ही वर्णन है जो यथार्थ उद्देश्य है।

कणादका वैशेपिक दर्शन भी विशेषतया न्यायकी वहिन है। उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं है जो अन्य स्थान पर न पाई जावे । कणादकी विशेष योग्यता श्रशुश्रोंकी द्वानबीन से संबंध रखती है जिनका साधारण उल्लेख न्याय दर्शनमें भी मिलता है । वैशेषिक दर्शनमें हैं निस्न लिखित पदार्थ माने गए हैं-

- (१) द्रव्य
- (२) गुग
- . (३) कर्मा
  - (४) सामान्य
  - (५) विशेष
  - (६) समवाय
  - (७) ग्रभाव

द्रव्योंमें आतमा सम्मिलित है परन्तु गुण यह हैं क्रप, रस, भंध, स्पर्श, संख्या, परिशास, पृथक्तव, संयोग, विभाग, धगलापन, पिछलापन, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेप धौर प्रयह (क्रणाद सूत्र)

इनमें परम आनंदका उल्लेख नहीं है यदि उसको 'सुल'में सिम्मिलित न समस्ता जादे। परंतुं नैय्यायिक सुखको भी दुखका एक रूप मानते हैं ( देखो एक सी॰ विद्याभूषणका 'न्यायसूत्र' पत्र १२२-१२३)। मोक्तके संवंधमें भी कोई यथार्थ स्त्ररूप विणित नहीं है। केवल इस प्रकार व्याख्या है कि " शरीरके संयोगका अभाव और उसके साथ ही साथ किसी अंतरंग कारण शरीरका न रहना जिसके कारण फिर जन्म नहीं हो

विचारसे यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्त्रोकार करनेमें पक हद तक चेतावनी अवश्य करनी पड़ेगी । इसके विपरीत यह प्क और वात विशेप उल्लेखनीय हैं कि भारतमें महमूद गजनवीके चाकमणोंके **घौर पश्चात्**के ग्रन्य मुसलमान वादशाहोंके **घानेके** समयके लगभग वर्तमान कालकी निसवत वहुत जयादा योगी और महात्मा पाए जाते थे। में इसको मान लेता है कि प्रारम्भिक मुसलमान श्राक्रमणकारोंसे हिन्दूश्रोंको हृदयसे ग्लानिथी। श्रोर यदि योगमें कोई नियम उनके विध्वंस करनेका होता तो मुस-लमानोंकी सफाई करदी गई होती। परन्तु योग उससमय हर दफे कार्य्यहीन हुया । उसके कुछ शताब्दियोंके पश्चात् जब कि गौ थ्रौर स्थ्रर दोनोंका मांस खानेवाले ईसाई लोग भारतवर्षमें प्राप तव भी योगविद्या फलहोन रही । श्रौर इससमय श्रकेले नहीं विलक मुसलमान दरवेशोंकी करामातके साथमें ! मुसे स्वतः इसका श्रनुभव वहुत कम है परन्तु जो कुछ मैंने स्वयं देखा है और इसके 'संवंधमें पढ़ा है उससे में इस निर्णय पर 'पहुंचा हूं कि भूतकालीन कथाओंके एक विशाल विभागको संभवताकी सीमाके वाहर माननेकेलिये कोई विशेष कारण प्रतीत नहीं होते हैं। परन्तु; मैं इन शब्दोंके स्थानपर अन्य शब्द व्यवहृत भी नहीं करना चाहता हूं। मेरे विचारसे श्रदुभुत शक्तियों और करामातोंका स्त्रयं कोई प्रामाणिक विज्ञान नहीं है विशेषतः उस ग्रवस्थामें जव उसे धर्मसे नितान्त प्रथक कर

लेवें। ख्रौर यह भी विदित होता है कि अद्भुत शक्तियां नियत संन्याससे उत्पन्न होती हैं यद्यपि उन्मत्त उत्तापसे भी द्वोटे मोटे करशमोंका हो जाना कुछ अन्तरंगकी आतिमक शक्तियोंके प्रकाशके कारण प्रासंसव नहीं है। परनतु इस प्रकारके कप्शमे विशेषतया त्रावश्यका पड़ने पर धोखा देते हैं और नि.इष्ट श्रवस्थाओं पर्व दुर्गतियोंमें मनुष्यको पहुंचाते हैं। कारण कि धर्मका सांसारिक राज्य छोर तड़क मड़कसे कोई संवध नहीं है। उदासीनता और वैराग्य ( इच्छारहित होना व त्याग ) धर्मने मार्गपर उन्नति प्राप्त करनेको । प्रत्यन्तावस्यक हैं। इसलिए जो मनुष्य शक्तिका रञ्जुक हो, चांहे सांसारिक हो श्रधवा किसी श्रन्य प्रकारकी, उसके संबंधमें यह नहीं कहा जासका कि उसने श्रपने पन उस मार्ग पर रक्खे हैं। अस्तुः यदि यह श्रद्**स्त** शक्तियां योग शास्त्रमें वर्णित मार्गसे प्राप्त भी हो सक्तीं हों तो भी वह वैरागी साधुयोंको प्राप्त हो सक्ती हैं जो उनकी इच्छा नहीं करते और जो किसी शत्रुकों हानि पहुंचाने के लिये भी उनका **उपयोग नहीं करते हैं ।** ज्ञन्य मृतुप्योंकेलिए उनका विचार करना भी निरर्थक है।

श्रव में इन जगद्विख्यात हिन्दू दर्शनोंकी खोजका अन्तिम निर्णय श्रंकित करनेके पहिले उसके छठे दर्शनका भी कुई वर्णन कसंगा। इस छठे द्र्शनका संस्थापक जैमिनि था श्रोर यह भी एक संग्रहकर्ता-विदित होता है न कि संस्थापक। यह दर्शन संग्रहकत्तां कहता है । यह प्रथम स्त्रसे ही स्पष्ट हैं जो 'अध्योगानुशासनम्' है। एवं जिसका अर्थ यह है कि "अव योगका शुद्ध किया हुआ विपय"। अतः हमें कोई अधिकार पतञ्जित अपि पर उन विपयोंकी कमताईयोंके कारण दोषारोपण करनेका नहीं है जिनको उसने केवल संग्रह एवं संशोधन किया था। स्पष्टतया इस संग्रहमें बहुत कुक विपयका अन्य स्थानोंसे समावेश किया गया है कारण कि योगदर्शनके पांच प्रकारके यम अत्तरशः जैनअर्मके पांच त्रत ही हैं। और उनका वर्णन भी उसी कमसे है जिस कमसे जैन शास्त्रोंमें पाया जाता है। इन यमोंमेंसे 'अहिंसा' फिर वही नियम है जो जैनधर्मका मुख्य जज्ञण है। जैनधर्मका मुख्य जज्ञण है। जैनधर्मका मुख्य वाक्य ' अहिंसा परमो धर्मः ' है अर्थात् किसीको दुःख न पहुंचना ही परम धर्म है।

समात्रि पर योगदर्शनमें विशेष जोर दिया गया है जो यथार्थ में श्रात्मध्यानकी पूर्णता है। परन्तु उसका वर्णन श्रानिश्चित श्रोर श्रपूर्ण है। एवं जो उसके साधन वताए गए हैं वे भी अमलीतौर पर व्यवहत नहीं किए जा सके हैं। कारण कि गृहस्थकेलिए शुद्ध श्रात्मध्यान संभव नहीं है समाधि गृह-स्थाश्रम श्रोर उसके परचात् सन्यासाश्रमके कठिनं तप तपनेसे प्राप्त होती है। प्राणायाम, जिसपर वर्तमानमें हिन्दूलोग विशेष जोर देते हैं वास्तवमें एक साधारण वात है। स्वयं पतव्जलिने उसका एक साधारण उल्लेख किया है। यह केवल मनकी चंचलताको रोकनेका उपाय है। और वहुतसे अन्यद्र्शनोंमें तां इसका रंचमात्र भी उल्जेख नहीं है। और जैनधममें भी इसपर विशेष घ्यान नहीं दिया गया है। देखो ज्ञानाण्यजी)। वास्तविक समाधि अंतरंगसे संबंधित है और इच्छाओं एवं कामनाओंका निरोध करनेसे प्राप्त होती है। पतञ्जिल ऋषिने ध्यानके क्योंका भी वर्णन नहीं किया है जिनसे शुद्ध आत्मविचारकी प्राप्ति होती है। जिन महाशयोंको इस संबंधमें जाननेकी इच्छा हो उन्हें मेरी 'की ओफ नोलेज' नामक पुस्तकके १३ वें अध्यायका अवलोकन करना योग्य है कि जहांपर सम्पूर्ण विषय पूर्णक्षिण वर्णित है। अब मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि मैं यहांपर ऐसे गृह विषयका विस्तारसे वर्णन कर सकुं।

श्रव में 'योगदर्शन' के विशेष चित्ताकर्पक विषयमें प्रवेश करता हूं जिसका संवंध श्रद्भुत शिक्योंकी प्राप्तिसे हैं। मेरा विचार है कि श्रापमेंसे कुछ महाशयोंको इस वातक जाननेकी उत्कर इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर खोजका श्रन्तिम निर्णय क्या होता है ? परन्तु, महाशयो ! में कानूनका ज्ञाता हूं श्रीर कानूनके ज्ञाताश्रोंका चित्त स्त्रमात्रतः सुनी सुनाई वातके मानलेनेके विषरीत होता है। तव भी 'विभिन्न धर्मों श्रोर सिद्धान्तोंकी कथाश्रोंका एक विशाल हर है जो निःसंदेह इस वातको सावित करता है कि कुछ श्रद्भुत शक्तियां, शुद्धता शीलता एवं तपस्याका जीवन व्यतीत करनेसे प्राप्त होती हैं। मेरे

"इस वातको समकानेके लिए जैमिनि यह मानता है कि पक फल अर्थात् कोई अहए वस्तु या कर्मको एक प्रकारकी पश्चात् ग्रवस्था प्रथवा फलको एक ग्रहप्ट पूर्व ग्रवस्था थी जो एक अनोखी श्रपूर्व अवस्था है श्रोर जो शुभ कर्मीमें विद्यमान् रहनेवाले फलको व्यक्त करती है थ्रौर वह यह मी कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुराय पापके सुख दुःख देनेवाला मान भी लेवें तो इमको उसे विशेष कर श्रत्याचार श्रोर पत्तपातका दोपी ठहराना पड़ेगा। श्रस्तु; यह विशेष योग्य प्रतीत होता है कि यह मान लिया जावे कि शुभ वा अशुभ सव कर्म अपना अपना फल देते हैं प्रयवा ग्रन्य शब्दोंमें संसारके नैतिक प्रवंघके लिए किसी ईरवरको आवश्यका नहीं है (सि॰ सि॰ फि॰ एव २११)। मोत्तमृतार कम्माँकी स्त्रयं फलदायक व्याख्या पर विवेचन करते हुए लिखते हैं कि:-

"" " तिमिन ईश्वरको संसारमं प्रत्यक्तर अन्यायका दोषी नहीं उहराता है और इसिलिए प्रत्येक वस्तुको कारण कार्य्यके सिद्धांत पर अवलिम्बत करता है और संसारकी ग्रासमान अवस्थाओं को शुम और ग्रशुम कम्मोंके कमका प्राकृतिक फल पाता है। यह वास्तवमें नास्तिकत्व नहीं है विक एक प्रकारका प्रयक्त ईश्वरको अन्याय और पक्तपातके दोषले वचानेका है जो उसके ऊपर वारम्बार लगाया जाता है। यह एक दूसरा प्रयत्न केवल ईर्वरकी वृद्धिको निद्रांण ठहरानेके लिए हैं और यह नास्तिक कहलानेका वास्तवमें अधिकारी न था चाहे हमारी उसके संबंधमें कुछ भी सम्मति हो।" सि० सि० फि० पत्र २११, २१२)। इस कद्र वैमिनिके इस मनके संबंधमें कि कम्मींमें फल देनेकी शक्ति विद्यमान है, कहा गया। यलिदानके संबंधमें इस समय हम केवल महाभारतके निम्न श्लोक पर लंतीय धारण करेंगे—

'द्यहिंदा सर्वभूतानामेतत् कृत्यतमं मतम् । पतत्पदमनुद्धिः वरिष्ठं धर्मलक्षणम् ॥ हिंसापराश्च ये केचिद्यं च नास्तिकवृत्तयः। लोभमोहसमा युक्तास्ते वै निरयगामिनः॥'

[ ध्रधः- सबसे उत्तम धर्मका यथार्थ लक्तम ध्रिहेसा ( किसीको दुःख न पहुंचाना ) है। नास्तिकत्व, दुःखपहुंचानेकी भावना, लालच ग्रादि करनेवाले नरकगामी हैं।—अरवमेध पर्व ( प॰ हि॰ भ० भाग २ पत्र ६३७, ६३६ ) ]।

हिन्दू दर्शनोंके संबंधें हमारी खोज इस प्रकार पूर्ण हो जाती है। हम विशेषतया उन्हें घापसमें ही विरोधित देखते हैं। श्रौर यथार्थ दुद्धिके विपरीत पाते हैं। उनमें यथार्थ तत्त्वोंका ध्रमाव है। परमोत्कृष्ट उद्देश्य जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, ध्रस्पष्ट श्रौर भ्रमात्मक है। यद्यपि वे सब वेदोंकी मान्यता करनेमें पूर्वमीमांसाके नामसे प्रसिद्ध है थ्रौर वेदान्त उत्तर मीमांसाके नामसे, जिसके द्र्यां एक पश्चात्के सिद्धान्तके हैं। परन्तु इस शब्दार्थसे यह न समक्त जेना चाहिये कि जैमिनिका द्र्यांन इन दोनोंमें प्राचीन है (सि० सि० फि० पत्र १९७) विक उसके विपरीत यह व्याख्या नितान्त संभव है कि जैमिनिक द्र्यांनका पूर्वपन कर्मकाग्रहके कारण हो जिसको कुछ सज्जनोंने झान-काग्रहका थ्रगवान माना है।

पूर्व मीमांसाके विषयका पता पूर्णक्षिण उसके प्रथम श्लोक से मिलता है जो 'प्रथातो धर्मजिक्कासा' है और जिसका प्रथं यह हैं 'कि ''ध्रव धर्मके सिद्धान्तोंकी खोज प्रारंम होती है'। यह श्लोक उत्तर मीमांसाके जो वेदान्तफे नामसे विशेष विख्यात हैं प्रथम श्लोकसे तुलना करने योग्य है जो 'ध्रधातो ब्रह्मजिक्कासा' है और जिसका भाव है कि भ्रव ब्रह्मकी खोज (जिक्कासा) प्रारंम होती है। हिन्दूधमंमें कर्मकागडका विचार बलिदानके सिद्धान्त पर श्रवलम्बत है जिससे स्वर्ग श्रौर श्रन्य प्रकारके सुख श्रौर सम्पत्ति प्राप्त होते हैं। जैमिन दर्शनमें बलिदान सिद्धांतका उल्लेख है। उसका श्राशय उसकी विषय स्वासे प्रगट है जिसे हम नीचे प्रगट करते हैं—

- (१) ग्राज्ञा, वर्णन ग्रादि ग्रादिके प्रमाण ।
- (२) भजन थ्रौर वितदानसंवंधी मंत्रोंका श्रपूर्व फल।

- (३) देवी वाणी, वाक्य प्रवंध श्रादि एवं वितदान कर्त्ताके कर्तव्य।
- ( ४ ) मुख्य और गौग रीतियोंका अन्य रीतियों परश्माव।
- (५) वित्वदान करनेका ऋम।
- ृ (६ ) वित्वदानकारकके जन्नग्, वित्वदानोंके वदले ब्रादिः श्रादि ।
  - (७) एक विलदानकी रीतियोंका ख़िन्य विलदानके साथ व्यवहृत होना।
  - ( = ) रीतियोंके वद्लनेके विषयका विशेष वर्धन।
  - (१) मंत्रों आदिका ठीक करना।
  - (१०) रीतियोंका न करना इत्यादि।
  - (११) क्रियाधोंका दुहराना ख्रौर संयोग ।
- (१२) विलिदान आदि कंरनेके मुख्य और साधारण करण।
  पूर्व मीमांसाकी उपर्युक्त विपयस्ची आपको उसका झन

करानेके लिए काफी हागी। मैं इस विषय पर यहां विवेचन नहीं करूंगा। हां। केवल इतना कहूंगा कि जैमिनि किसी ईरवर वा खुष्टिकर्ता अथवा संसारके व्यवस्थापक परमात्माकी नहीं मानता है। विक उसका मत है कि हमारे कर्मोंके फलोंका परिमाण लगाने और उनके अनुसार खुख दुख देनेके हेतु किसी धर्मराज अर्थात् ईरवरीय न्याय कर्ताकी आवश्यका नहीं है। कारण कि इनका फल प्राकृतिक रूपमें स्वयं मिल जाता है। पकमत हैं। जैसा मोत्तमूलर साहव जो हिन्दू दर्शनोंके साध विशेष सहानुभूति एवं शेम रखते हैं, कथन करते हैं:—

"......यद्यपि इम समम सके हैं कि उन षट् दर्शनोंमें प्रत्येक, दुःखको हटानेमें सिद्धहस्त हो सक्ता है तो भी इस वातको ज्ञात करना विशेष कठिनसाध्य है कि वह वास्त-विक श्रानन्द जो दुःखके दूर होनेके पश्चात् रहता है क्या है ? वेदान्त उस परम खुखका उक्लेख करता है जो परम ब्रह्मको प्राप्त है। परन्तु वह श्रानन्द जो जीवोंको ब्रह्मके श्रासनके निकट श्रर्थात् एक प्रकारके स्वर्गमें प्राप्त है वह व्रह्म श्रानन्द नहीं माना जा सका है विल्क एक श्रथम श्रेणीका माना गया है। उन जीवोंके लिए जिन्होंने परम ब्रह्मको जान लिया है इस स्वर्गमं कोई मनमोहक अथवा संतोपप्रद् वस्तु नहीं है। उस्का श्रानन्द्मय ज्ञान ब्रह्ममें लय हो जाना है। पंरन्तु उसका वर्णन नहीं किया गया है। सांख्यमतका थ्रानन्द भी अनिश्चित और अस्पष्ट है। वह थ्रानन्द पुरुषमें ही उत्पन्न हो सक्ता है. जब वह प्रकृतिके कार्य्यों श्रौर जालोंसे नितान्त पृथक् हो जाता है। श्रन्ततः न्याय थ्रौर वैशेपिक दर्शनोंका अपवर्ग (आनन्द) नितांत निषेधात्मक है जो मिथ्याद्वानके दूर होनेसे उत्पन्न होता है। उन विभिन्न नामोंसे भी जिनको विविध दार्शनिकान न्यवहत किये हैं हमको उस ग्रानन्दका बहुत थोड़ा पता

· चलता है। मुक्ति श्रौर मोत्तका श्रर्थ हुटकारा है, केवस्य, का एकान्त अथवा पृथक्त्व ..... अमृतका अमरत्व श्रोर ं . ब्रापचर्गका स्वतंत्रता है।.....मुके इसमें भी संशय है कि उपनिपद् प्रपनी परम मुक्ति प्रधवा पूर्ण स्त्रतंत्रताका वर्णन · कर सके हैं ? वास्तवमें वे स्वयं स्वीकार करते हैं · (तै॰ उप॰ २ 👸 ) कि' ब्रह्मके परम ख्रानन्दके वर्गान करनेमें जिहा श्रसमर्थ है। यह यहां तक पहुंच नहीं सकी। ' श्रीर जब जिहा श्रसमर्थ है तब विचार कुछ विशेष उत्तीर्गत प्राप्त नहीं कर सका है।" सि॰ नि॰ फि॰ पत्र ३७१-३७१ केवल योरोपीय शास्त्रकारोंने ही वेदोंकी जिज्ञाको संस न्तिक दृष्टिसे प्रालंकत करनेवाले इन द्रशनोंको दृषित प्रगर नहीं किया है विकि हिन्दू दार्शनिक भी विशेषतया इसी दंग पर लिखनेको दाध्य हुए हैं। हिन्दृश्रॉकी पवित्र पुस्तकी नवं भाग (से॰ दु॰ हि॰ ९ जिलद ) की भृतिकामें (जो एक विशेष विद्वान हिन्दू सम्पादकसमुदाय द्वारां सम्पादित हुए हैं। अत्यक्तरूपमें स्त्रीकार दि.या गया है कि "डीसे कि कई दफे पहिले हम कह चुके हैं..... इन पट्दर्शनों में से एक भी पश्चिमीय विचारके सदश पूर्ण सैद्धान्तिक ढंगका दर्शन न था विक वे केवल एक प्रश्नोत्तरकी पुस्तकके सदश हैं जिनमें कि वेदों श्रौर उपनिषिदोंके किसी किसी सिद्धान्तको तर्फ वितर्करूपमें एक विशेष प्रकारके शिष्योंको वताया है..... उनको संसारके गढ़ विषयोंको समझाये विना ही कि जिनको वे अपनी मानसिक श्रीर श्राध्यात्मिक कमिताइयोंके कारण समझनेकी योग्यता नहीं रखते थे।"

इस ढंग पर दर्शनोंकी कमिताइयोंको पूर्ण करनेके प्रयत्नसे कर्ताध्रोंके विश्वासकी दढ़ता ही प्रगट होती है। परन्तु हिन्दूध- प्रमें किसी स्थानपर भी उसकी पुष्टि नहीं होती है। जैसे हम पहिले कह चुके हैं ये दर्शन हिन्दू ब्रादर्श और विश्वासोंकी जिनको कि उन्होंने सैद्धान्तिक नियमों पर स्थापित करनेका व्यर्थ प्रयत्न किया, मृत्यवान साही देते हैं।

चूंकि हमारा उद्देश्य हिन्दूधर्मके यथार्थ तत्त्वोंको स्पष्टीकरण करनेका है इसलिए अन मैं आपको वे ब्याखाएँ वताता हूँ जिन पर यह सर्वदर्शन सहमत हैं:—

- (१) श्रात्माकी जीव श्रथवा ब्रह्मक्पमें नित्यता (श्रमरपना)
- (२) जीव कर्म वंधन और आवागमनमें फंसा हुआ है।
- (३) प्रावागमन दुःख थीर क्लेशमय है।
- (४) इस संसारके दुःखों श्रीर क्रप्रोंसे निकलनेका एक

इन सर्व दर्शनोंका एक और विशेष लक्तण है जिसको प्रो० मोक्तमुलर निम्नलिखित शन्दोंमें अंकित करते हैं:—

" यद्यपि इन क्र्यों यथार्थ कहलानेवाले दर्शनों एक विशाल दढता पाई जाती है तो भी वह उस कालके हैं जब कि केवल वहुतसे वैदिक देवताओं के स्थानपर एक परमेश्वरका विश्वास भी वहुत समय पहिले स्थापित ही नहीं हो चुका था विक उस ईश्वरके स्थानपर भी लोग एक उच्चतम शक्ति अथवा परमातमपने को मानने लगे थे जिसका कोई नाम सिवाय ब्रह्म वा सत्के अथवा 'में हूं जो में हूं' के नहीं था " (सि॰ सि॰ फि॰ पत्र ४४१-४५०)

हमको मेत्तम् लर साहव यह भी वतलाते हैं—
"भारतीय दार्शनिकों के निकट नास्तिकत्वका अर्थ हम योदपवासियों के भावसे नितान्त विपरीत है। इसका साधारण अर्थ
एक कियावान, व्यस्त और व्यक्तित्वधारी मनुष्यकी तरहके
परमेश्वरके अस्तित्वको अस्त्रीकार करना है जिसको ईश्वर
या प्रशु कहते हैं। पर तु हिन्दू दार्शनिकों ने उसके पी के और
उससे अपर एक उन्न शक्ति मानी है। चाहे वे उसे ब्रह्म
वा परमातमा अथवा पुरुषके नामसे पुकारें। इस सत्ताके
अस्त्रीकार करना था कि जिसके कारण नास्तिक
यथार्थ नास्तिक समस्ता जाता था।"

हिन्दू सिद्धांतके विषयको पूर्ण करनेके पहिले मुक्ते महा भारतके अत्यन्त उपयोगी उपदेशको वताना नही विसरण करना चाहि:—ये

"नाना प्रकारके आचार्योंने अनेकानेक सिद्धांत मत चलाये हैं। परन्तु तुम्हें उसीको प्रहण करना चाहिये जो न्याय ् वेद, श्रौर श्रच्छे सज्जनोंके विचारसे पुष्ट किया गया हो। " (सि॰ सि॰ फि॰ पत्र ४५५)

अव मैं शेष समयमें वौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका संतेष. वर्णन करूंगा भौर आगामी व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या श्रौर इन्जील एवं श्रिम्य पौराणिक मतोंके गृह श्रर्थींका वर्णन करूंगा।

यह विदित होता है कि प्रारम्भमें सैद्धान्तक झान बुद्धकी शिल्लाका कोई प्रावश्यक भाग नहीं था। सच्चा धर्म एक प्रमली शिल्लाके सिवा थ्रौर कुळ न था। दु.खसे छुटकारा, मनकी शुद्धता (साधुत्व) द्वारा प्राप्त होता है। मनकी शुद्धता इच्छारहित होनेसे होती है इच्छासे निवृत्ति, तपस्या थ्रौर ध्यानसे होती है जो मनमें वैराग्य उत्पन्न करते हैं अर्थात् संसार थ्रौर इन्द्रिय विपयोंके निरोधसे स्वयं बुद्धका मत ही विशेष ध्रवसरों पर निश्चित नहीं था। कभी वह सत्ताकी नित्यताको माननेवालेके रूपमें (Sasavata शाइवत) वातचीत करता था। ध्रौर कभी कभी नाश (उच्छेद) के संवंधमें वह कहता था। परन्तु चस्तुतः बुद्धका सिद्धान्त जीवकी ध्रानित्यता पर पूर्णक्रपेण जोर डालता है। वौद्ध धर्मके हीनयान थ्रथवा श्राभिधमें सम्प्रदायके श्रानुसार:—

- "कोई आत्मा अथवा पुद्गल, वा सत्त्व (जानदार ) वा जीव (जीवन ) नहीं हैं। अर्थात् ब्राह्मण सिद्धान्तके स्वीकृतः पक श्रचल श्रात्माकी सत्तासे श्रौर श्रावागमनमें श्रामत जीव श्रर्थात् श्रात्माके श्रस्तित्वसे भी जो शरीरसे पृथक् हो नास्तिपत्त है। मनुष्य पांच स्कंशोंका समुदाय है श्रर्थात् पौट्गिलिक शिकिक्ष या शरीर श्रौर चार मानसिक शिक्यों —संज्ञा, वेदना, सस्कार, श्रौर विद्यानका व्यक्तित्व या 'मनुष्य' का वर्णन उस सामग्रीके ढंग पर किया गया है जिससे वह वनता है श्रौर उसकी सहशता एक रथसे दी गई है जिसमें विविध वस्तुश्रोंसे मिल कर वनने के कारण व्यक्तित्व नहीं है। (इ० रि० ए० जिल्दं ९ पत्र ८४७)।

दूसरी सम्प्रदाय अर्थात् महायान इससे भी आगे वढ़ जाती है। यह धूम्यताका सिद्धांत है जो गुमानवाद (आईडिसलइज़म) की श्रांतिम सीमा है। केवल वाह्य पदार्थ ही शून्य नहीं है विका कोई ध्यातमा भी नहीं है जो विचारोंका उत्पादक हो। विचार भी शून्य हैं श्रार्थात् वह कोई पदार्थ नहीं है। शून्यता सव पदार्थोंमें है।

इन विचारोंके होते हुए यह श्रसंभव था कि निर्वाणिसे धात्माके नाश होनेका श्रयं न हो और श्रावागमनका भाव श्रशुभ कार्य्य करनेवालेके स्थान पर किसी श्रन्य मनुस्थको उसका फल भोगनेका न हा।

मिसेन्रस डेविस ( Mrs Rhys Davis ) प्रपनी बुदिस्ट साईकोलोजी नामक पुस्तकके २६ वें पत्रमें यह बतलाती हैं कि वौद्ध लोगोंकों दुवारा जन्म करानेवाली शक्तिके स्वक्ष्य और नियमसे परिचय नहीं है यद्यपि इसकी शिलामें उनका विश्वास दृढ़ है। वास्तवमें वौद्ध लोगोंको आवागमनसम्बंधी चार मुख्य तत्वों अर्थात् आश्रव, वंध, संवर, और निर्वराकी वैद्यानिक ढंगसे अनिस्त्रता है यद्यपि उनके प्रन्थोंमें आस्त्रव और संवर शब्द मिलते हैं। जैसे कि सर्वसे अन्तिम विशेषध विचारवानका मत है (इं हि॰ ऐ॰ जि॰ ७ पत्र ४०२):—

"जैनी लोग इन परिभापात्रोंका भाव ग्रन्दार्थमें समभते हैं थ्रौर मोत्त प्राप्तिके मार्गके संवंधमें उन्हें व्यवहृत करते हैं। ( श्रास्त्रवोंके संवर श्रीर निर्जरासे मुक्ति प्राप्त होती है)। श्रव यह परिभाषाएँ उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि जैन धर्म है । क्योंकि वौद्धोंने इससे श्रतीव सार्थक शब्द श्रास्रवको ले लिया है और जैनधर्मके समान ही उसका ं न्यवहार किया है परन्तु शच्दार्थ रूपनें नहीं। कारण कि वौद्ध कर्मको खूदम पुद्गल नहीं मानते हैं श्रोर श्रात्माकी सत्ताको भी नहीं मानते हैं जिसमें कंग्मींका आखद हा सके । संवरके स्थान पर वे 'असवक्खय' ( ग्रास्रवद्वय ) को व्यवहत करते हैं। अब यह प्रत्यंत्त है कि वौद्ध धर्ममें श्रास्रवका शब्दार्थ नहीं रहा। इसी कारण यह श्रावश्यक ं है कि यह शब्दं वौद्धोंने किसी अन्य धर्मसे ('जिसमें यह यथार्थ भावमें व्यवहत हो ) अर्थात् जैन धर्मसे लिया है ।

वौद्ध संवरका भी व्यवहार करते हैं अर्थात् शीलसंवर श्रीर कियारूपमें 'संवृत्' का । यह शब्द ब्राह्मण श्राचार्यों द्वारा इस भावमें व्यवहृत नहीं हुए हैं । श्रतः विशेषतया यह शब्द जैनधर्मसे लिए गए हैं; जहां यह श्रपने शब्दार्थ रूपमें श्रपने व्यथार्थ भावको प्रकट करते हैं। इस प्रकार एक ही व्याख्यासे यह सिद्ध हो जाता है कि जैनधर्मका कर्म सिद्धांत जैनधर्ममें प्रारम्भिक श्रीर श्रखंडितरूपमें पूर्वसे , व्यवहृत है श्रीर यह भी कि जैनधर्म वौद्ध धर्मसे प्राचीन है।''

मेरा विचार इस छोर छाकर्षित है कि वौद्धमत हिंदुओं शे प्रेचीदा वर्ण व्यवस्थाके छोर जैनियों की कठिन तपस्याके विरोधमें खंख्यापित हुआ था, न कि एक नृतन से द्धांतिक दर्शनके क्रिमें, कामसे कम प्रारंभमें तो नहीं। वुद्ध कितनेक वर्ष तक विविध धर्मों के साधुओं की संगतिमें रहा था छोर उनके सिद्धांतों से प्रभिष्ण था। यद्यपि वैज्ञानिक ढंगमें वह उनसे प्रायः छपरिचित था। एक श्रवसर पर उसने कहा था कि:—

"ए भाइयो! बहुतसे संसारतारक ( श्रचेलक, श्रजीवक, नियन्थ श्रादि ) हैं जो यह शिक्षा देते हैं श्रोर जिनका यह मत है कि जो कुछ कोई मनुष्य भोगता है चाहे वह सुख हो वा दुःख हो श्रथवा एसा श्रनुभव हो जो न सुब है श्रोर न दुःख है वह समस्त पिछ्ले कम्मींका फल है। श्रोर इस

प्रकार तप द्वारा पुराने कर्मोंका नाश करनेसे थ्रौर नये कर्मोंके न करनेसे भविष्य जीवनकेलिए घ्रास्रव नहीं होता। श्रास्त्रवके न होनेसे कम्मोंका नाश हो जाता है । श्रीर इस ढंग पर पापका नाश हो जांता है। श्रौर इस प्रकार दुःखका विध्वंश हो जायगा । पे भाइयो ! निगन्य (जैनी) पेसा कहते हैं...... मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि इसको तुम मानते हो थ्रौर इसका तुम प्रचार करते हो ?..... उन्होंने उत्तर दिया..... हमारे पथप्रदर्शक नात-पुत्त सर्वज्ञ हैं.... वह अपने ज्ञानकी गंभीरतासे यह वताते हैं: तुमने भूतकालमें अशुभ कर्मा किए हैं। इसको तुम कठिन तपस्या थ्रौर कठिनाइयोंको सहन करके नप्ट करदो। श्रौर जितना तुम मनसा वाचा कर्मणासे श्रपनी इच्छाश्रोंको चश्में करोगे उतना ही अशुभ कर्म्मोंका अभाव होगा। .....इस वनार श्रंतमें समस्त कर्म नष्ट हो जांयगे श्रौर सर्व दुःख भी। इससे हम सहमत हैं।" ( Majjhima ii, 214 ff;cf. i. 238 )" इ॰ रि॰ ऐ॰ जिल्द २ पत्र ७० ।

इस सहमितिके होते हुए भी जब परीपद्दाजयकी कठिनाईका सामना पड़ा जिसका अर्थ संन्यासके संबंधमें सर्व प्रकारकी कठिनाइयोंको सहर्प सहन करना है और जब उसने अपनेको द्रवला और कमजोर पाया परन्तु वह झान प्राप्त न हुवा जिसकी वह खोजमें था तो बुद्धने ऐसा कहा,— "त इन कठिनाइयोंके सहन करनेवाले नागवार मार्गसे में उस श्रनोले श्रीर उत्क्रप्ट पूर्ण (श्रायोंके) झानको, जो मनुस्यकी वुद्धिके वाहर है प्राप्त कर पाऊंगा। क्या यह सम्भव नहीं है कि उसके प्राप्त करनेका कोई श्रन्य मार्ग हो।" (इ० रि० ए० जिल्द २ पत्र ७०)।

उस समयसे उसने शरीरकी रक्षा पुनः प्रारंभ करदी। अंत में वह मध्यका मार्ग जिसकी वह खोजमें था विख्यात वोधि मुक्तके नीचे प्राप्त हो गया। वह मध्यमार्ग कठिन तपस्या थ्रौर वेरोकटोककी विषयकी लोखपताके दिमयान जो कर्मयोग (समस्त सांसारिक कार्य्योमें निष्काम मनसे संलग्न होने) के भेषमें प्रचलित थी एक प्रकारका राजीनामा (मेल) था। अधवा यह मध्यमार्ग वैज्ञानिक दृष्टिसे सिद्ध है या असिद्ध, यह प्रश्न नथा। भाव यह था कि दुःखसे हर प्रकार वर्च। यदि स्वयंतप दुःखका कारण है तो उससे दुःखका नाश कैसे हो सक्ता है? सुद्धने कहा कि "दुःख दुरा है थ्रौर उससे वचना चाहिए। श्रित (Excess) दुःख है। तप एक प्रकारकी श्रित है थ्रौर दुःखन्वर्थक है। उसके सहन करनेमें भी कोई लाभ नही है। यह फल्रित है। उसके सहन करनेमें भी कोई लाभ नही है। यह फल्रित है। "(इ० रि० ऐ जिल्द २ पत्र ७०)।

हमें यह नहीं जात है कि बुद्ध क्या विचार करता श्रथवा क्या इस विषय पर कहता यदि उसको यह विदित हो जाता कि वह संन्यासमें स्वयं दहता प्राप्त करनेका प्रयत्न विदृन ग्रहस्था- श्रमका साधन किये हुए करना चाहता था। संभवतः उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुंचनेके लिए सीढ़ी की श्रावश्यका होती है। श्रीर यह कि तपम्यासे सिवाय दुःख श्रीर क्लेशके श्रीर कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक्षानके साध न हो। इस् प्रकार बुद्ध वड़ी श्रवस्था तक मध्यमार्गका प्रचार करता रहा। श्रीर लोगोंको दुःखसे वचनेके लिए निर्वाणकी शून्यतामें गर्त्त हो जानेका उपदेश देता रहा। वह श्रस्सी वर्षकी श्रवस्थामें स्थारका मांस खानेके प्रश्रात् मृत्यु को प्राप्त हवा।

वुद्ध के उपदेशका प्रभाव वहुत लोगों के हृद्यों पर इस कारण्से पड़ा कि उसमें कठिन तपच्या नहीं करनी पड़ती थी और उसने हुरयोगकी कठिनाइयों को भी, जो वास्तवमें पक व्यर्थ मार्ग शारीरिक हुरों का है और जिसका तपस्याके यथार्थ स्वरूपों से जैसे जैनसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक् समक्षना, ध्यावश्यक है, हलका कर दिया था। परन्तु बुद्धसिद्धांतके विषयमें एवं उसके ध्यावागमनके मतके संवधमें जिसमें कर्म्म करनेवाले के स्थान पर एक अन्य पुरुषको कर्मों के फल कप दुःख सुखको भोगना पड़ता है और उसकी मानी हुई ध्यात्माओं को ध्यानित्यताकी वावत हम चाहे जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमको उसकी संसारी जीवों के दुःखको बहुत स्पष्टक्रपसे जान लेनेके लिए और उस दुःखको शब्दों ध्राप्त वीवोंके दुःखको बहुत स्पष्टक्रपसे जान लेनेके लिए और उस दुःखको शब्दों ध्राप्त योग्यतासे चित्रित करनेके लिए अवश्य

अशंसा करनी पड़ती है लेखकी अपेता पसी उत्तम भाषा कम

"खेद है पेसी युवावस्था पर जिसको वृद्धावस्थाका उर लगा हुआ है। शोक है थ्रारोग्यता पर जिसको वहुतसे रोग नष्ट कर देते हैं। खेद है मनुष्य जीवन पर जो थ्रव्य समय तक कायम रहता है। धिकार है उन शारीरिक थ्राकाङ्-ताथ्रों पर कि जिनसे विद्वानोंके मन चलायमान हो जाते हैं। क्या थ्रच्छा होता जो कि न वृद्धावस्था होती, न रोग होता, न मृत्यु होती थ्रौर न मृत्युके हेश होते।"

—( देखो लिलतविस्तार )

इसी धुनमें यह भी कहा गया है:-

वास्तवमें दुःखोंसे भरा हुआ यह संसार है जिसमें मारम्भ जन्मधारण वृद्ध होना मृत्यु (विलीन होना) और फिर जन्म धारण करना होता है। शोक है ...........उन सबके लिए जो जीवित हैं वृद्धावस्था और रोग एवं मृत्यु और इस प्रकार के अन्य कप्र आते हैं।"

वास्तवमें यह संसार जो विचार रहित मनुष्यको सुख श्रौर मजाकृसे भरपूर विदित होता है सहश्ररजनी चिरत्र ( श्रिलिफ बैजा ) के राज्ञसवाले द्वीपके सहश है जिसके हतभाग्य कैदी इस वास्ते मोटे किये जाते हैं कि कुछ काल पाश्चात् भन्नण किए जांय। यहां पर भी हमारे लिए नितके जन्मोंका फल, बुढ़ापा, दुःख श्रीर मृत्युके श्रातिरिक श्रीर कुळ नहीं है। हममेंसे वह जोग जिन्होंने श्रास्तित्वके स्वरूप श्रीर जीवनकी पूर्तिको समभ्र-जिया है श्रीर जो उदासीनभाव रखते हैं समभ्रदार है जो श्रपनी शक्तिके श्रनुसार सांसारिक विषय वासनाश्रों श्रीर मनमोहक वस्तुश्रोंसे इस मृत्युके विश्वज गङ्ढेसे निकजनेकेलिए सुंह मोड़ते हैं। परंतु शेष मनुष्य जो विषयवासनाश्रों श्रीर नाच रंगकी चारमें लिस हैं श्रथवा जो विविध प्रकारके उत्तम रसोंके श्रास्तादन करनेमें जगे हैं वे श्रावागमनके सनातनी चक्रमें वार-म्वार पड़ कर कुचले जाते हैं। श्रीर मृत्युके प्रवज जवड़ेमें उनके दुकड़े दुकड़े किए जाते हैं।



## पांचवा व्याख्यान।



## देवी देवताओं वाले धर्मा।

(系)

श्राजका व्याख्यान एक पसे विषय पर है जिसका जानना श्रामिक बातोंके समक्तेनेकेलिये श्रसन्तावश्यक है और इसीलिये जिसका जानना मनुष्यकेलिये परमावश्यक है। प्राज हम किस्से दाहानियोंवाले धम्मीका अन्वेपण करेंगे जिनको पूर्ण प्रयत्न करते पर भी वर्तमान समयके लोग नहीं समस्त सके हैं। इन धन्मेंके जिहालुश्रोंमें वहुत कुद्यको मिथ्यावोध हुश्रा है श्रौर होतों प्रकारके जाननेवालोंका अर्थात् स्वयम् उन धम्मेंकि मानने वालों धौर वाहरी वेत्ताधोंका प्रयक्त धव तक निरर्थक हवा है। क्योंकि हुळ् लोगोंने तो इन विविध देशों और विविध देवा-लयोंके देवी देवताओंको वास्तवमें जीवित व्यक्ति थोर . उनके श्राश्चर्यजनक कार्यों श्रौर शसम्भव सम्बंधको उनके देवता होनेकी दलील माना है जब कि उन लोगोंने जिनके दिलॉमें किसी प्रकारके धर्म संवंधी पाइंड न थे कि जिनसे उनकी बुद्धि गुमराह हो जाती या जिन्होंने अपनेको इस प्रकारके अपवादोंसे शिक्ता द्वारा खतन्त्र कर लिया है इन श्रसंख्य देवी देवताश्रोंको

. . 1

प्रकाश-वर्ण-श्रप्ति इत्यादि तैसे नैसर्गिक घटनाओं या विविध विद्याश्रों व शिल्पों जैसे शासनका झान भोजन वनानेकी विद्या इत्यादिके रूपक अर्थात् खयाली किता (Personifications) समका है। परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुत्रों में से पकको भी वेटों, पवित्र इन्जील या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मिला । पूर्वीय विद्याओं के ज्ञाता (Orientalist) विचार करते हैं कि वेदोंमें कहे हुए स्ट्यं, इन्द्र और श्राप्तिको स्ट्यं बादल और ष्ट्रागका प्रजंकार मानना और पवित्र इन्जीलके नये और पुराने शाहद नामोंको पतिहासिक रीतिसे पहना वस थर्मकी तहको पहुंच जाना है। और वर्तमान समयके विद्वानोने श्रपना एक प्रकारका 'प्रशंला' समाज स्थापित कर लिया है जिसका हर पक सदस्य हर समय इस चिन्तामें लगा रहता है कि इस वात को ज्ञात करें कि उनकी इस प्रकारके अन्वेपलोंकी गावासी किसको दी जाये छौर इसको , विदुत किसी निजी स्वार्थताके ज़ाहिर कर दे। यदि में इन जिज्ञासुओं के धार्मिक अन्वेपण व मालुमात पर थोड़ा भी विचार करूं तो उसके लिये कमसे कम एक सहस्र पृष्टींकी पुस्तक लिखनेकी जरूरत होगी। यह बात नहीं है कि वह लोग दिलके साफ नहीं हैं या उनकी शिला नाकिस है। बास्तदमें उनमेंसे कतिपय तो ऐसे हैं कि इस समय उनके समान दूसरा योग्य नहीं है परन्तु श्रभाग्यदश ्वह सबके सब बुद्धिकी-ग्रदीर्घ दृष्टिके रोगी हैं श्रोर उनका रोग

भी ऐसा है कि जिसकी उनको नितान्त स्वना नहीं है। उनकी मानसिक अनुदारताका रोग उनके एक दूसरेकी बुद्धिकी तीव्रता और उदार विचारोंकी तारीफ करते रहनेके कारण और भी ज्यादा हानिकारक हो गया है। यदि उस योग्य प्रोफेसरने जिसने यह परिणाम निकाला कि अग्निसे भाव भौतिक अग्निसे है या उस प्रखर वक्ता आर्थसमाजीने जिसने उसको भोजन पकानेकी विद्या समस्क लिया, अग्निक आग्नर्थन जनक विशेषणों पर दृष्टि दी होती तो उसको वहुत सी वात ऐसी ज्ञात होतीं जो उसको बुद्धको बहुत ही कप्टदायक प्रतीत होतीं। उसको यह ज्ञात हो जाता कि पूर्व मृष्पियोंने उस देव ताका उहलेख निम्न भांतिसे किया है—

१-उसके ३ पैर ७ हाथ और ७ जिह्नाएं हैं।

र-वह सव देवतोंका पुरोहित है।

२-देवता उसके बुलानेसे श्राते हैं।

्४-उसको भोजन कराया हुआ देवताओंको पहुंचता है श्रीर उससे उनकी पुष्टि होती है, श्रीर

५-वह भक्त श्रमस्य देवोंका भक्तक है।

इनके अतिरिक्त और भी विशेषण हैं परन्तु केवल इतने ही हमारी अवधान हिए को अटकानेको पर्याप्त हैं। अब आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुक्ते अपनी अग्निया पाक विद्यामें अग्निके इन विशेषणोंको दिखावें। तथा यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप जिक्कामुओं और धुरन्धर व्याख्याताओं के सारांशों में इन वातों को हुँ कि वर्षा या वादलने किस
प्रकार अपने गुरुको भार्थ्यासे न्यमिचार किया और वह बीमारीके दाग कहां हैं जिनकों कि ब्रह्माजीने अन्ततः आंखों में वदल
दिया है। परन्तु आप चाहें जितनी खोज करें, अन्वेपण कर्ताअमें परिणामों में इन वातों का आपको उत्तर नहीं मिलेगा
इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न होता है कि अग्निका धर्मसे इया
सम्बंध है। और पाकविद्याका मुक्तिसे क्या नाता १ परन्तु इन
प्रश्नोंका भी कोई उत्तर नहीं हैं। मैं पवित्र वेदके एक भजनके
कुछ हिस्सेका अनुवाद जिसको एक आर्थ्यसमाजीने किया है
प्रस्तुत करता हूं जिससे उनके भावार्थ लगानेकी निवलता स्वयं
प्रतीत हो जाती है:—

- "१- हम इन विलेड घोडोंकी शक्ति पैदा करनेवाले गुणों फा वयान करेंगे जिनमें बड़े २ गुण पाये जाते हैं या उच्णताकी उस वडी शक्तिका वर्णन करेंगे जिसको विश्वानी लोग कार्य्यस्पमें लानेके लिये उत्पन्न करते हैं (कुरवानीके लिये नहीं)
- "२- वह लोग जो इस वातका आदेश करते हैं कि केवल उसी धनको प्राप्त और क्या करना उचित है जो कि उचित रीतिसे प्राप्त हो सके और वह लोग जो कि स्वाभाविक बुद्धिमान है और दूसरोंसे दार्शनिक रीति

पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं थ्रौर निर्वुद्धियों की श्रुटियों को दूर करनेमें पर्यात योग्यता रखते हैं वह ही लोग श्रिधकार थ्रौर शासनको स्रोपधिक अधिकारी हैं।

"३-लाभदायक गुणोंवाली प्रजा दूध देती हैं जो घोडोंके लिये पुष्टिकारक मोजन हैं। उत्तमसे उत्तम प्रान्न उस समय लाभदायक होता है जब कि वह स्वादिष्ट मसा-लोंकी भांति प्रस्तुत किया जावे जिसको उत्तम रसोहयेने पाकशास्त्रानुकूल तय्यार किया हो-"

द्यव ध्राप एक ही हिएमें देख सकते हैं कि इस संतेपमें विशेष बातें यह है-

१-इसका धर्मसे कोई सम्बंध नहीं है-और

.२-इसकी लेखनशैली पाठशालाके विद्यार्थीको भांति है न कि किसी विद्याका श्रालियान (वैद्यानिक) वर्णन्।

यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदके उस मन्त्रका जिसके एक भागका यह श्रमुवाद कहा जता है, कोई प्रामाणिक मर्थ नहीं है। यदि दुर्जनसंतोपार्थ यह मान लिया जावे कि उससे पवित्र वेदोंका उपहास नहीं होता तो भी यह कहना जरूर ही पड़ेगा कि उससे वेदोंकी कुछ तारीफ भी नहीं होती, श्रीरंन उस हिन्दू सम्प्रदायकी हो जो वेदोंको स्वीकार करता है।

वेदोंके समस्तेमें सनातनधर्मियोंने भी कुछ कामयावी हांसिल नहीं की। उन्होंने भ्रपने पूर्वजोंकी श्रटियोंकी ध्रन्धेपनसे दोहराया है थ्रौर यह नहीं सोचा कि उनके ध्रनेक देवी ध्रौर देवताओं के जो कारनामे वयान किये गये हैं वह देवतांओं के योग्य हैं या नहीं। इन्द्रने श्रपने गुरुकी स्त्रीके साथ जार कर्म किया और देवगुरु ( बृहंस्पति ) ने अपने वड़े माईकी भार्य्याको भगाया थ्रौर सोमं यानी चन्द्रने स्वयम् देवगुरुकी स्त्रीसे एक पुत्र उत्पन्न किया । परन्तु सनातर्नधम्मविलम्बी इस प्रकारके बुरे कर्मों पर दृष्टि नहीं देते हैं। इन ब्राश्चर्यजनक देवताओंकी सवसे आध्यर्यजनक वात यह है कि अव उनके कारनामे जारी नहीं हैं। श्रयांत् उनके सव काम पुराणोंके लिखे जानेक पहले ही खतम हो चुके थे। जीवित पुरुपोंकं िये यह कैसे सम्मव है? विशेषतः ऐसे व्यक्तियोंके लिये जो एक चण भर भी श्रपने पड़ौसीकी स्त्रीको भगानेका खयाल किये विद्न नहीं रह सके हैं। इन देवताश्रोंके केवल इसी विशेपणसे बुद्धिमान पुरुपोंकी ष्राखें खुल जाना चाहिये थीं परन्तु धमाग्यसे विशेपतया लोग लकीरके फकीर ही होते हैं।

तो फिर वैदिक धर्मको सची शिक्षा क्या है धौर मन्त्रोंमें कहे हुये अनेक देवी देवताओंका भेद क्या है? परन्तु इससे पहले कि मैं इन लटिल प्रश्नोंका उत्तर दूं यह आवश्यक है कि आपको मैं वतलाऊं कि उपरोक्त ३ प्रकारके वेदवेता अर्थात् भयभीत सनातनधर्मी, डारविनी (मजुष्यको वंदरोंकी संतित स्वीकार करनेवाला) योरोपियन और अर्थ डारवनी हिन्दोस्तानी

क्यों वेदोंके समक्तनेमें ग्रसमर्थ रहे। इसका फारण यह है कि वेदोंकी भाषा संस्कृत नहीं है जैसे पवित्र इन्जीलको भाषा इव-रानी और घूनानी और कुरान शरीफकी अरवी नहीं है। क्या इससे श्रापको आश्चर्य होता है ? तो भी यह वास्तविक वात है। जिन धार्मिक पुस्तकोंका मैंने यहां पर उल्लेख किया है यह सब दो भाषाओंमें लिखी हुई है, एकमें नहीं। जिन श्रक्तरोंमें उनकी इवारत लिखी गई है वह निस्संदेह एक कौमकी भाषा है परन्तु इन शब्दोंकी एक दूसरो लिपि वर्थकी देजा इन पुस्तकोंकी व्यसली भाषा है । धर्म्मवेत्ता इस द्विपी हुई भाषासे नितांत ध्रनभिक्ष थे, उन्होंने ग्रपनी सारी कारीगरी उन पवित्र पुस्तजोंकी विविध भाषः श्रोंमें नकल श्रौर श्रनुवाद करनेमें सर्फ करदी। किन्तु भावकी तहकी वह न पहुंच पाये। यही कारण है कि वेद, जेन्दावस्था, इन्जील घौर कुरान, उन विद्वानीकी वर्घोकीसी फहानियां श्रौर दरियाओं श्रौर नालों श्रीर क्तीलोंके देवीदेवताओं से भरी हुई ज्ञात होती हैं। सामान्यतः यह पवित्र पुस्तकें स्वयम् ही हमको शन्दार्थकं विरुद्ध श्राद्या देती हैं। लुई जेकोलपेट मदोद्य थगरोचद परीनेका हवाला देकर हिंदू ग्रास्त्रोंके सम्वंधमें ऐसा फहते हैं ( ओकल्ट सार्गस इन इण्डिया प्र- १ - २ ):--

"पवित्र पुस्तकोंको साधारण पुरतकोंकी भांति उनको शब्दार्थमें नहीं पढ़ना चाहिये। यदि उनका असली भाव उनके शब्दार्थसे विदित होता तो शुद्रादिको उनके प्रध्ययनसे फ्यों रोका जाता "" वेद स्वयम् ध्रपना भाव प्रगट नहीं करते हैं छौर वह तव हो समभमें छा सक्ते हैं कि जब गुरु उस वस्नको जिससे वह ढके हैं उतार देता है और उन वादलोंको जो उनके आंतरिक प्रकाशको छिपाये हुये हैं, हटा देता है।"

अभाग्यवश स्वयम् जेकोलिपेट हिंदुमतके समभानेमें असमर्थ रहा। यथार्थ उसको इस वातका ज्ञान जरूर हो गया था कि उसका भाव छिपा हुआ है। उसका दिमाग वर्तमान प्राञ्चतिक विचारोंसे इतना भरा हुआ था कि उसमें प्रात्मिक ज्ञानके असली नियमोंके लिये बहुत कम अवकाश था।

के-एन-श्रय्यर महोदय श्रपनी वहुमूल्य पुस्तक "दी परमेनेन्ट हिस्ट्रो श्रोफ भारतवर्ष"में लिखते हैं कि "पवित्र शास्त्र गत समयके किस्से नहीं वताते हैं। इनमें मनुष्योंके लिये श्रत्यंत लाभकारी शिक्षा हैं। श्रात्मिक उन्नतिका वैज्ञानिक मार्ग इनमें इतिहास, भूगोल, नीति श्रौर राजनीति शासन सम्बंधी वातोंके तोर पर वर्णन किया गया है।"

वेदोंके समस्तनेके लिये वेदांगोंका जानना आवश्यक है। वेदाङ्गोंमें निरुक्त (अर्थका नियम) सबसे ज्यादा आवश्यक है जिसको जाने विदून किसीको वेदोंका भावार्थ समस्तानेकी आज्ञा नहीं है। अपनी रची हुई महासारतकी सूमिकामें के एन अय्यर महोदय जिखते हैं—

"साधारण मनुष्योंको शिद्धा देनेके लिये पूर्व समयके

अधियोंने विद्यासंबंधी वातोंको किस्से कहानियोंकी भांति उपर्युक्त रीति पर वयान किया है। निरुक्तके अनुसार जो के ब्राङ्गोमें सस्मितित हैं सच्चे भावार्थ गढ़े और नियत किये गये थे......और उनका भाव शास्त्रोंमें सावधानीके साथ उल्लेख किया गया था ताकि प्रारम्भ ही से शुटिसे सावधानी रहे।"

यह सम्भव है कि हम प्राय्यर महोदयसे इस प्रकारकी शिचा सम्बंधमें सहमत न हों परन्तु इसमें संदेह नहीं हो सफता है कि हिंदू शास्त्रोंके निर्माता महानुभावकी यह नीयत कभी न थी कि उनका भाव केवल शब्दार्थसे समभ लिया जावे। केवल शब्द विन्यास नियम ही शब्दोंके प्रचलित व्यर्थके बदलनेकेलिये प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु उदाहरण और श्रन्य प्रकारके अलंकार भी खूव दिल खोल कर प्रयोगमें लाये गये हैं यहांतक कि मानु-षिक विवार एक ऐसे चित्ताकर्पक और उत्तम वस्त्रोंमें सजा हुआ पाया जाता है जो अन्वेषणकर्त्ताकी बुद्धिको हर समय पर घोखा देता है । यहूदियोंको पवित्र पुस्तक श्रौर न्यू टेस्टमेन्टमें एक नियमं जिसको शब्दोंका गणित अर्थ करना अनुचित न होगा. केषक के वास्तविक भावको क्रिपानेके लिये प्रयोग किया गया है। यहृदियोंके मतका आंतरिक भाव 'कववाला' है। एस. एल. मेकग्रेगर मेथर्ज महोद्य श्रपनी 'कववाला श्रनवील्ड'की भूमिकामें जिखते हैं कि-

"इस वातको अब जोग समफने जगे हैं कि इन्जीलमें जिस को सम्मवतः और सब पुस्तकोंको निसवत लोग वहुत कम समक्त पाये हैं, ग्रसंख्य पेसी ग्रायात लिखी हैं जिनको पेसी कुंजीके विदून जो उनके ग्रसली भावको खोल सके, कोई नहीं समभ सका है। यह कुंजी कववालामें मिलेगी"। कववाला ३ हिस्सोंमें विभाजित है जिमेट्रिया, नौटेरिकोन थ्रौर तेमुरु। इनमेंसे जिमेट्रिया शन्दोंके मूल्य पर निर्भर है और यह बताता है कि जो शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकार्थवाची भी होते हैं। शेप दो बहुत पेचदार हैं जैसे किसी शब्द के अन्तरों को पृथक् २ शब्द मानकर उनसे एक जुमला बनाना इत्यादि । मगर इमको उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यह दियोंके गुप्त वेदान्तमें इसप्रकारके श्रङ्कगणित या संख्या पर वहुत जोर दिया गया है। इवरानी भाषामें हिन्दुसे पृथक् नहीं है। हर एक श्रतंरकी एक विशेष संख्या है जैसे अ = १, व = २, ज = ३, द = ४। इस संख्यापर यह नियम निर्मर है कि हर शब्द एक रकम या परिमागा है और हर रक्तम एक शब्द। इस प्रकारका का खाका ग्रुमार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यतः श्रवजद (केकेहरा) कहते हैं 1 ज्ञात होता है कि यहूदियोंने अपनी पवित्र पुस्तकोंमें इसका वहुत प्रयोग किया है। इसप्रकार उनकी पवित्र पुस्तकें केवल रहस्योंका एक समृह हैं जिनका भाव उससमय हात हो सका है, जब उनकी इवारतका गुप्त भाव प्रत्यक्त हो जावे।

"कववालां अनुसार यह सव गुप्त रहस्य यहृदियों के शास्त्रों में विद्यमान हैं। अनिमह लोग उनको नहीं समक्त सके हैं परन्तु उन लोगों को आत्मिकतामें प्रवेश करते हैं उनका रहस्य वताया जाता है। उनके। इस गुप्त आत्म-विद्याकी अटल वातें, जो शास्त्रों के अत्तरों और शब्दों के अन्दर किपे रहते हैं बात हो जाती हैं।" (इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ११ वां ऐडीशन जि॰ १५ ए० ६२१) इ० रि० पे० जि॰ ७ ए० ६२२ आरटिकिल कवालां के अनुसार-

"ग्रप्त विद्या (धर्मा) कोई नया पौदा नहीं है यद्यपि इस फिलासोफाके प्रारम्भ और सम्वत और कारगोंका पता : लगाना अत्यन्त कठिन है तो भी यह वात पर्याप्त रीतिसे विश्वास योग्य है कि उसकी जड़ें भूत कालमें बहुत दूर तक प्रसारित हैं और यह कि सन इसवीके मध्य शताब्दि-, योंका कवाला यह दियोंके सिद्धान्तका प्रारम्भ नहीं किन्तु ध्रम्त है।"

इस प्रकारकी गुप्त शिक्ताका इन्जीलके नये घ्राहदनामेमें भी भयोग किया गया है। जै-एम-प्राइस महोदय हमको वताते हैं (देखो दि एपोकेलिएस घ्रन्सील्ड पृ०१) कि:—

अधित अम्मी और ईसाई मतकी पुस्तकोंका हर एक जिक्षासु इस वातसे प्रभावित हो जाता है कि इनमेंसे हर एकमें एक छिपे रहस्य अर्थात् ऐसे गुप्त ज्ञानके चिन्ह पाये जाते हैं जो वहत समयसे वरावर चले श्राये हैं इस किपी हुई विद्याका वार २ उल्लेख इन्जीलके नये श्रहद्नामेमें मिलता है और उपनिपदोंमें और अन्य प्राचीन शास्त्रोंमें भी कि जिनमें उसके कतिएय किपे हुये रहस्योंको सावधा-नीसे प्रकट किया गया है श्रीर इघर उघरके दश्योंसे जो उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्त रीतिसे स्पष्ट है कि वह सव पुराने धम्मी और फिलासफों (दर्शनों ) में बास्तवमें एक थी और यथाथैमें उन सक्की जुनियाद थी। ईसायियोंकी क्रीसियांके धारमभमें, जो एक गुप्त समाज Secret society की भांति थी इस मुर्मविद्याकी वहुत सावधानीसे रज्ञाकी जाती थी। और इस नियमानुसार कि वहुतसे बुलाये जाते हैं परंतु उनमेंसे चन्द्र ही चुने जाते हैं वह केवल उन्हीको सिखाई जाती थी जो उसकी शिताके अधिकारी समभे जाते थे। राजनीतिकी धर्मविरुद्ध पालिसी और स्वार्थी पादिरयोंकी चारित्र सम्बंधी निर्वलताओं के कारण श्रारम्भ हीकी शता-च्यिमें ईसाइयोंके समाजसे यह मर्मज्ञान जाता रहा। श्रीर उसके स्थानपर बादकी शताब्दियोंमें नये और पुराने श्रहद नामोंके शब्दोंकी जाहरी मृतशिला, पर ईश्वरपूजनका एक त्राज्ञानुवर्ती नियम स्थापित किया गया। इस खयाल पर कि इन्जीलमें श्राकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ ईश्वरके गतकालके वर्तावका उल्लेख है उसके ऐति-

हासिक भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है जब कि वह पुस्तकें जिनको शित्ता श्रलङ्कारयुक्त श्रौर रहस्यपूर्ण है, इतिहास समभक्तर पढ़ी जाती हैं।"

प्रकाशितवाक्य पुस्तककी गुप्तशित्ताके निमित्त प्राइस साहब जोरके साथ लिखते हैं ( देखो दि प्पाक्लिप्स अन्सीव्ड पृ० ४):-

" कि वह गुप्त ब्रह्मज्ञानकी कुंजी है जो हर समयके लिये पकसां है और सव विश्वासों और फिलासफोंसे वह कर है। अर्थात् उस गुप्त झानकी कुंजी, जो वास्तवमें इसी कारण गुप्त है कि वह हर एक झेटेसे झेटे और निर्वुद्धि से निर्दुद्धि प्रात्माके हृद्यमं गुप्तक्वसे उपस्थित है गौर उसकी प्राप्तिकेलिये खयं उसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई उसके खोज़नेकी कुञ्जी भी नहीं घुमा सक्ता है..... साफ शन्दोंमें.... वह मसीहकी कहानीके गुप्त रहस्यको प्रगट करदेती है। वह यह वताती है कि ईस्मसीहका वास्तवमें क्या भाव है ? वह सांपके प्राचीन भेदको जो शैतान या खवीस कहलाता है, प्रगट करदेती है। वह मनुष्यकी भांति-के जगत् ईश्वरका खंडन करती है। श्रौर घ्रत्यन्त उत्तम रीतिसे अमरत्वकी प्राप्तिके असली एक मात्र साधनका वर्णन करती है।"

यह कोई नवीन घड़न्त नहीं है जो मैं श्रापके समत्त प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे पुराने समय जैसे कि ईसाइयोंके सम्वत्की चौथी शतान्दीमें भी श्रौरीजेनने जो इन्साइक्रोपीडिया ब्रिटेनि-काके श्रनुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात श्रौर प्रखर विक्र था, गुप्त रहस्यकी रीतिको पवित्र इन्जीलकी शिक्ताकी तहतक पहुंचनेके लिए प्रयोग किया था। श्रोरीजेनको पूरा विश्वास था कि नवीन श्रौर प्राचीन श्रहद नामोंमें एक श्रक्तर भी ऐसा नहीं है जो इश्वरीय श्रर्थ श्रौर रहस्यसे रिक्त हो। वह प्रश्न करता है:—

" परन्तु क्यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी पेसी कहानियोंको सहमत कर सकते हैं जैसे 'लूत'का अपनी पुत्रियोंसे एकान्तसेवी होना, इवराहीमका पहले अपनी एक स्त्रीसे थ्रौर वादको दूसरी स्त्रीसे व्यभिचार कराना, सुर्य्यके निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन श्रौर रातका होना । ऐसा कोन निर्दुद्धि होगा जो यह मानले कि ईश्वरने एक साधारण मालीकी भांति श्रद्नके वगीचेमं पेड लगाये । अर्थात् वास्त-वमें पेसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सकें धौर स्पर्श कर सकें और इनमेंसे एकको जीवनका और दूसरेको नेकी व वदीके झानका पेड़ कायम किया, जिनके फलोंको मनुष्य म्रपने प्राकृतिक जवड़ोंसे चवा सकें। कौन इसको स्वीकार कर सकता है कि ईश्वर इस वगीचेमें टहला करता था या इसको कि भ्रादम एक पेड़के नीचे छिप गया श्रीर काइन ईंश्वरके चेहरे (सामने ) से भाग गया। बुद्धिमान पाठक इसके पूछनेके अधिकारी हैं कि ईश्वरका चेहरा क्या है थ्रोर किस प्रकारसे कोई उससे माग सकता है केवल पुराने श्रहदनामें ही ऐसी वात नहीं मिलती हैं जिनको कोई बुद्धिमान या सभ्य व्यक्ति वास्तिवक घटना या सभा इतिहास नहीं कह सकता है, नये अहदनामेकी इन्जीलों में गो ऐसे किस्से भरे हुए हैं। यह कैसे सत्य हो सकता है या किस प्रकार ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है कि एक ही पहाडके शिखरसे प्राकृतिक चलुओं द्वारा, फारिस, साईथिया थ्रोर भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समयमें पास पास दृष्टिगोचर हो सकें। इस प्रकारके थ्रनेक किस्से सावधानीसे पढ़नेवालेको इन्जीलमें मिलेंगे देखो हि हिस्ट्री औक दि न्यू टेस्टमेंट किटिसिज्म हेखक एक० सी॰ कोनीवेयर पु॰ ९-१०)

यदि हम इन्जीलको इतिहास मान कर पहें तो वेदोंकी भांति वह विरुद्ध और क्ठे भावोंसे पूर्ण पाई जाती है। और इतिहासके रूपमें इसकी सत्यता विवादास्पद है। स्वयं ईसाई अन्वेपणकर्ताओंने जिन्होंने पत्तपातको छोड कर अनुसंधान किया है पित्र इन्जीलके वाज भागोंको स्पष्टतया जाली स्त्रीकार करनेके लिये अपनेको वाध्य पाया है (Encyclo, Brt. विषय वाईविछ ) मेरे पास इतना समय नदीं है कि मैं इन्जीलके परस्पर विरोधोंको आपको दिखाऊं परन्तु में ध्यूसोफिस्ट जिल्ह

३५ ए० ३६६ के एक विद्यत्तापूर्ण निवन्धका कुछ ग्रंश सत्तेप रूपमें जिसमें कुछ विरोधोंका उल्लेख हैं श्रापके समज्ञ प्रस्तुत करता हूं;—

"इन्जीलें परस्पर एक दूसरेका विरोध करती हैं। श्रौर यृहन्नाकी इन्जील शेप २ इन्जीलोंसे इस कदर विरुद्ध है कि सव जिद्धासुत्रोंने इसमें श्रौर शेप सव इन्जीलोंमें जो जीवन चरित्रक्षी भांति लिखी हुई हैं विवेचन किया है..... इसके र्श्रातिरेक्त कि युद्दक्षा मसीहका उठनेख शेष ३ इन्जीलेंसि बहुत विरोधके साथ करता है वह ईस्के रात्रि भोजनका (Supper) उहेल नहीं करता है, वह ईस्की मृत्युकी दूसरी तिथि नियत करता, है, वह निस्तारपर्व्यको ३ ईदोंका उल्लेख करता है जब कि थ्रौर लेखक केवल एकहीका करते हैं। थ्रौर वह ईस्की जीवनसम्बंधी सब घटनाएं एक्श्रह्ममें होना वताता है जब कि आंरके अनुसार ईस्के जीवनका ष्यन्तिमभाग ही वहां व्यतीत हुआ। यृहत्राकी इन्जीलमें जोन वपितसा देनेवालेका श्राभित्राय बहुत कम रह जाता है। उसमें करामातें है । श्रर्थात् वह ज्यादा श्राक्षर्यजनक हैं थ्रीर साथ ही साथ वह गुप्त रहस्योंकी थ्रोर संकेत करती है। ईस्का सव जीवन शेप तीनों इन्जीलोंसे बहुत ज्यादा है धौर 'लोगोस' (ईश्वर वाक्य)की मांति है। परन्तु साध ही में ईस्को वह योद्धफका पुत्र वताता है भौर कुमारीके

बच्चा होनेका उल्लेख नहीं करता है। ......न शेप ३ इंजील परस्पर सहमत होती हैं, मत्ती ईसूकी जन्मतिथि ईस्वी सनसे ४ वर्ष पूर्व हिरोदके समयमें निर्धारित करता है लूका उसको १० वर्ष पश्चात् नियत करता है अर्थास् सं०६ ईस्टीमें । परन्तु ध्रागे चलकर वह प्रतिपादन करता है कि तिचारय कैसरके राज्यके १४ वीं वर्ष (= २६ई० )मं मसीह ३० वर्षका था रे.....मरकस करामाती जन्मका उल्लेख नहीं करता है। यत्ती ध्रौर लूका यूस्को २ विविध वंशावली युसुफ और दाऊदके वंशमें देते हैं। ..... परन्तु यह कुमारी से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि मरियम धौर यूहुफ़को करामाती जन्मका ज्ञान होता तो वह जव मसीहने हेकलमें श्रपने पिताके काममें संजञ्ज होनेका उल्लेख किया या ( देखो लूकाको इन्जील वाव २ ग्रायत ५० ) ग्राध्यर्यान्वित · न होते । इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोंमें लिखित · करामातें बहुत कुछ एक भांतिकी हैं परंतु जिन दशायोंमें उनका घटित होना वर्शन किया गया है वह वहुत विरोधी है.....सवसे पड़ी करामात जज़रसका जिलाना केवल यूहना . की इन्जीलमें पाया जाता है । शेष करामार्ते.....प्रायः श्रलंकार ् हैं (जैसे रोटियोंकी संस्थाका वढ़ जाना, पानीको मदिरा कर देना इत्यादि )। जो पुरुष कास ( सूली ) के नीचे मौजूद थे उनके नाम दो इन्जीजोंमें एकसे नहीं मिलते

मसीहके जी उठनेके निमित्त इनके लेखक एक इसरेसे परस्पर विरोध रखते हैं। मरकसकी इन्जीलके १६ वें 'बाबको ६ वींसे २०वीं ग्रायतोंका लेख वादका बढ़ाया हुआ है। ·······लूकाकी पेतिहासिक कल्पनापं भूठी हैं। हिरोद कमी वादशाह न था किन्तु गवरनर था। कुरोनियको ईस्के इति-द्याससे ला मिलाता है जो सन् ७ से ११ इस्वी तक हाकिम था श्रौर इसलिये ईस्की कहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं है। वह लुसानियका भी उल्लेख करता है यद्यपि वह ईस्के उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूर्व मृत हो चुका था...... इन्जीलोंके न्तेखक जो द्रियामें वपतिसा देनेका वर्णन करते है ंग्रौर विशेषतया यरदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, पेलस्तीनके व्यवहारोंसे परिचित न थे। लूकाकी इन्जीलमें दो महायाजकों कियाफा श्रौर हन्नसके एक ही समयमें मौजूद होनेका उल्लेख है जो श्रसम्मव है। ईस्का हैकलके उस भागमें शिक्ता देना कहा गया है जो केवल चलिदानके जिये निर्दिष्ट था।......च्याख्यान पूजामंदिरमें हुन्ना करता था।....इन्जीलोंकी कहानियोंका यहूदियोंकी शरासे मुका-वला करनेपर आध्वर्यजनक विरोध पाये जाते हैं । धार्मिक पर्वोके दिवस कानृती कारवाई नितांत मना थी। इसलिये ईस्का मुकद्मा निस्तारके पर्व्वके दिन नहीं हो सकता था. ऐसे समयों पर हथियार लेकर फिरना भी मना था ।

श्रतः महायाजक हेकल सिपाहियोंको उस दिन मसीहके बन्दी करनेके लिये नहीं भेज सकते थे श्रौर पतरस निश्चय ही तलवार लेकर नहीं जा सकता था।"

अपरके आख्यानमें इन्जीलके केवल थोड़ेसे विरोध दिखाये गये हैं परंतु योरिपियन अनुसंधानने केवल उसके विरोध ढूंढने पर ही संतोष नहीं किया है, उसने इन्जीलोंके निकासका भी अन्वेषण किया है। और इस अनुसंधानके परिमाणकी भांति अव यह ज़ाहर किया गया है कि—

"ईसाईयोंकी पवित्र पुस्तकोंकी वहुतसी करामाती श्रीर मामूली वातें जिनका कि ईसाई लोग पेतिहासिक घटनापं या पेसी अधिकताएं मानते हैं जो एक ध्रजीव धार्मिक मास्टर थ्रौर संस्थापकके जीवन चरित्र पर जमा हो गये हैं, निश्चय प्राचीन समयको कहानियोंसे लिये गये हैं। श्रौर इसिल्ये ईसाई मतके द्याकीको विवादास्पद सत्ता भी जिसका वजूद कुछ लोगोंने केवल मान लिया है श्रौर कुछ लोगोंने श्रजुमानतः सिद्ध किया है, इतना ही संदिग्ध है जितना पुरानी कहांनि-योंके, श्रध खुदावन्दोंका।.......मुख्यतया दलील यह है कि जब इंजीलोंके यूस्की कहानियोंका हर श्रावहयक भाग कम या ज्यादा स्पष्ट शितसे धार्मिक कहानियोंकी प्रकारका सावित होता है (शिक्ताके लिहाज़से भी उतना ही जितना चारित्रके लिहाज़से) तो फिर नितांत कोई वात शेष नहीं रहती जो

किसी व्यक्तिको इस बातका अधिकारी ठहरावें कि वह यूस्के नामके पीछे किसी स्यूल सत्ताको निर्यारित कर सके। जैसा कि जिबासुओंको बात है द्वानवीनको तवारीखमें यह राय कोई नवीन वात नहीं है यद्यपि उसके कारण सम्भव है कि नवीन हों। यदि पहली शतान्दिमें नहीं तो दूसरीमें एक फिर्का ढोसेटो कहाता था दीन ईस्वीके प्रचारकको एक प्रका॰ रका शरीररहित काया मानता था जो सलीव पाता हुआसा कहीं प्रतीत होता था। और वहुतसे ईसाई मर्म्मक उसको केवल एक सामान्य भाव खयाल करते थे । इनमंसे एक या दूसरी सम्मति प्रायः वादकी शताब्दियोंमें वार २ मिलती है। पादरियों तथा साधारण जनोंकी एक गुप्त जमायत भी जो १०२२ के निकट श्रोरितयंसके स्थान पर तोड़ दी गई थी धौर जो यूस्के सम्बंधमें दोसेटी समाजकीसी सम्मति रखती थी और १६ वीं शतान्त्रिमें इंग्जिस्तान छौर छन्य देशोंमें विविध प्रकारके फिकें पाये जाते हैं जिन्होंने ईसाई मतके प्रचारककी सत्ताको एक गुप्त रहस्य माना है। पुन: १४ वीं शतान्त्रिमें वालेटेयर वोलिंग ब्रुक्तके कुछ शिष्योंका बहुख करता है जिन्होंने इतिहासकी नीव पर यूस्की सत्तासे इनकार किया है और फांसके राजविद्भवके समय केवल बोलने और दुर्प्सी ही कितावें नहीं बनी हैं कि जिन्होंने इन्जीलोंकी जीवनीको एक प्रकारका ज्योति मंडल सम्बंधी

एक श्रलङ्कार माना हं किन्तु एक गुम नाम जर्मनकी लिखी हुई पुस्तकका भी पता मिलता है जिसका उल्लेख घ्य़ैस्ने दिया है श्रौर जिसने मसीहको एक श्रादर्श माना है जो यहू- दियोंको पहलेसे झात था यद्यपि वह यहृदियोंके श्रादर्शसे कुछ विलक्षण था।" (देखो किथिएनेटी एंटमियोलाजी के॰ एम-रावर्टसन् लिखित, पृ॰ २०६)।

एक श्रोर विख्यात लेखक श्रोर ऐसा लेखक जो वहुत दिनों तक खयम् पादरीके पद पर रहा श्रतन्तः जिसे उसने त्यान कर दिया जोजफ मककेव हैं जो श्रपनी पुस्तक वेंकप्रसी ओफ रिलीवन के ए॰ १६२ व उसके पश्चात् लिखता है कि—

"धार्मिक तुलनाकी विद्या.....इस वातका अनुसंधान करती है कि इन्जीलोंके ईस्का खयाल केसे उत्पन्न हुआ ? श्रीर यह कोई कठिन वात नहीं है। हम यह नहीं जानते हैं कि इन्जीलों कहां लिखी गई थी परन्तु हम यह जानते हैं कि जिस समय वह लिखी गई थीं उस समय ईस्त्री धर्म्म रोम के अतिरिक्त पूर्वीय सीमा पर कमसे कम पलगेजन्डरियासे कोरेन्य तक प्रस्तारित था और मौजूद इन्जील उस मूमि समूहमें लिखी गई थीं। इन शहरोंमें सब धर्मोंके किस्से और पुजारी विद्यमान थे। मिश्र सिरिया फारस-यूनान-रोम श्रीर राज्यके दूसरे कम विख्यात स्थानोंके पुजारियोंने अपने २ मन्दिर हर जगह वना रक्खे थे और श्रपने मतोंका प्रचार

करते थे। धार्मिक किस्से कहानियां ध्रौर रीतियां एक फिकेंसे दूसरेमं सरलतासे फैल जाती धीं। दूर देशों के धर्मीमें भी वहुतसे किस्से परस्पर एकसे होते थे। । धार्मिक रहसों के नढने के लिये संसारके हितहासमें इस प्रकारकी ध्रौर कोई छुठाली रोमके पूर्वीय किनारेकी भांति न थी जैसी पहली शताब्दिकी रोमकी वादशाहत, जिसमें विविधि जातियां मिलकर एक हो गई थीं।

पुराने राज्योंके लेखों, प्राचीन घर्यके शास्त्रों और ईसाई पादियों और अन्य लेखकोंके विचारोंसे यह वात अव स्पष्ट हो गई है कि ईस्की जीवनीकी मुख्य घटनाएं उस भूमिकी जातियोंमें पहले हीसे विद्यमान थीं।

वीमारोंको चंगा करना श्रीर श्रन्य श्रलोंकिक श्राविष्कार किसी विशेष श्रनुसंधानकी श्रावश्यकता नहीं रखते हैं। पेसे श्रलोंकिक कार्थ्य केवल पुराने श्रहदनामे हीमें पविश्र पुरुषोंने प्राप्त नहीं किये हैं किन्तु वह उस अन्ध्र विश्वासके समय हर एक जाति श्रोर श्रम्मेमें पाये जाते हैं। ...राईट श्रान-रेविल जे॰ एम॰ रोबर्टसनके लेखोंमें धार्मिक तुलनाके इस आवश्यक मागका पूर्ण श्रीर श्रुक्तियुक्त श्रनुसंधान मिलता है।

वास्तवमें रोवर्टसन महोद्यने इञ्जीलकी कहानियोंका प्राचीन कहानियोंसे इतना व्योरावार साम्य पाया है कि उनकी इस वातका पूर्ण विश्वास हो गया है कि ईस् वास्त-

वमें कोई व्यक्ति न था और उसके कुल हालात एक कहानी े हैं जो एक घार्मिक नाटक या गुप्तलीला पर निर्भर हैं।…जो साची कि रोवर्रसन महोदयने इकट्ठा की है थीर जिसके एक भागका सर जे॰ जी॰ फ्रेजरने श्रपनी पुस्तक गोलडेन बाउमें तफसीलके साथ उल्लेख किया है और विस्तृत किया ह वह पत्तपातरहित व्यक्तिको इस वातके विश्वास दिलांनेको पर्याप्त है कि ईस्के जन्म, जी उठने छौर गुनाहोंके किफारेके खयालत केवल तत्कालीन धरमीकी विख्यान कहानियां है जो ईस्र पर लगादी गई हैं। ..... मसीहकी मृत्यु श्रोर उसका जी उठना शायद एक साधारण ईसाईके जिये ईसाई धर्म्मके असली और प्रनोखे रहस्य हैं किन्तु हर पक बुद्धिमान पादरी शतान्दियोंसे इस वातसे विक्र है कि रोमके राज्यमें जिसमें ईसाई मतका द्यारंभ हुआ, एक र्ध्रवरकी मृत्यु भ्रौर उसके जी उठनेका वार्षिक त्योहार षहुतसे धम्भोमें मनाया जाता था । मिश्रके आसाईरस, वेवीलोनियाके तम्मुज (पहोनिस) और फ्रेज़ियाके पहिस के मतवादियोंने इस वार्षिक उत्सवको श्रद्धात समयसे मनाया था श्रौर उसका राम राज्यके जाति सम्मेजनने तमाम पूर्वीय संसारमें प्रस्तरित कर दिया था । यूनानी . जोग इस उत्सवको ईस्के जन्मसे शताब्दियों पूर्व मनाने लगे थे। ररानमें मिथराके मतवालेने भी उसकी मनाया

था । यह कहना ग्लत नहीं है कि उस प्राचीन संसारमें मसीहके समयके पहले कोई शहर भी पेसा नहीं या जिसमें एक या ज्यादह विविध धर्मोंके मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे जो किसी न किसी ख़ुदावन्दके मरने और जी उठनेकी परिपा-टीको वडी धूम धामसे सर्व साधारणमें वार्षिक न मनाते हों।" मिथराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर सापेत्रता पाई जाती थी कि दोवारा जीवित होकर उठनेवाले खुदावन्दको इन्जीलके खास शब्दोंमें श्रर्थात् ''ख़ुदाका वरी जो संसारके पापोंका दूर करता है " कह कर वधाई दी जाती थी। निश्चय यह सव इस विचारको सूठा करता है कि नवीन श्रहदनामेका नायक ईसू मलीह कोई पेतिहासिक पुरुप था । धौर नि:संदेह यह वडे श्राक्षर्यकी वात है कि ईश्वरने श्रपने पुत्रकी सत्ताको किसी पिञ्चले या पहले पैगम्बर पर द्योतन नहीं किया। विशेषतया पेसे पुत्रकी संचाको जैसे ईस्, जो संसारका मोच प्रदाता है। इसके विरुद्ध इशेयह नवी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्तरीतिसे इमको वताया था (देखो इन्जील इशेयह वात ४३ थ्रायत ११):-

"में और मैं ही ईश्वर हूं और मेरे सिवाय कोई मोज दाता नहीं है"।

इसका खंडन कभी नहीं हुआ किंतु इसका अनुमोद्न प्सज़की इन्जीलसे होता है (देखो वाव ४ श्रायत ५):—

"एक श्रकेला है श्रोर कोई दुसरा नहीं है। हां उसके न कोई वेटा है श्रोर न भाई है"।

फ्या वही ईश्वर जो यूस्का पिता फहा जाता है यहां पर वोल रहा है ? यदि एसाई तो घह अपने पुत्रकी सत्तामे रनकार. क्यों करता है ? और क्या यह वही खुदावन्द है जिसको हिन्दू रेश्वर, मुसलमान श्रहाह श्रीर पार्सी शहरामज्दाके नामसे पूंजते हैं। यदि एसा है तो उसने इनलागोंका भी यह क्यों नहीं वता दिया कि उसके एक पुत्र है। इसजाम ईसाई मतके ई सी वर्ष वाद स्थापित हुआ था और कहा जाता है कि वह इजहाम पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि महम्मदने यूस्के र्श्वर पुत्र होनेसे इनकार किया। यहां पर गौरके लिये काफी मसाला है। हम इन दोनों वातोंमेंसे एक न एक पर स्थिर होनेके लिये वाध्य होते हैं कि या तो यूस्का प्रासमानी वाप, हिन्दुश्रीका र्श्वर, मुसलमानोंका श्रहाह श्रोर जरदश्तका श्रहरामजदा नहीं 🐉 ष्प्रथवा इन सव धम्मोंकी पुस्तक पेनिहासिक रूपमें नहीं लिखी गई हैं। सत्य यह है कि इन्जीलं स्वयम् इसवातको प्रगट करदेती हैं कि वह गुप्तमापामें जिखी गई हैं जिसका भाव समस्ता श्रत्यन्तावश्यक हैं । यूस्की शिक्षा दशंतीं द्वारा होती थी जिनका भाव वार २ शिष्योंको समसाया जाता था छौर तिसपर भी वह प्रायः नहीं समसते थे ( देखो मरकसकी इन्जील वाव ह भ्रायतें ३१-३२, लूकाकी इन्जील वाव १८ भ्रायतें ३२-३४ व मरकसकी इन्जील वाव ६ ग्रायत १०) यह भी कहा जाता है ईस्ने अपने जी उठनेके पश्चात् अपने शिष्योंकी दुदिको प्रका-

शित किया (देखो लूकाकी इन्जील वाव २४ भ्रायत ४५) जिससे कि वह पवित्र पुस्तकोंको समभ्र सकें।

यह मनादी कि धर्मश्रून्य जोगोंको वास्तविक धार्मिक नियम न वताये जायें मत्तीकी इन्जीलमें (वाव ७ श्रायत ६) निम्न जिखित विचारणीय शब्दोंमें की गई हैं:—

"पाक वस्तु कुत्तोंको न दो और अपने मोती सुअरोंके आगे न डालो। पेसा न हो कि वह उनको पांवके, नीचे रोंदें और पलट कर तुम्हें फाड डालें।"

वनी ईसराइलको यशै नवीने (वाव ६ घ्रायत ६) प्रथम ही वताया था कि "तुम श्रवण घ्रवश्य करते हो परन्तु तुम सम-भते नहीं हो। श्रोर तुम देखते जरूर हो परन्तु तुम विचार नहीं करते हो"। ईस् इससे सहमत होता है श्रोर इसका पूरे तौरसे समर्थन करता है जब वह कहता है (देखो मत्तीकी इन्जील वाव १३ श्रायत १३ व १४) कि:—

"इसिंकिये में उनसे दृष्टांतोंमें वोलता हूं कि वह देखते हुए नहीं देखते हैं. श्रीर सुनते हुए नहीं सुनते श्रीर न वह समभते हैं.... क्योंकि इन लोगोंके दिलोंपर चरवी झागई है श्रीर उनके कान सुननेमें मन्द पड़ गये हैं श्रीर उन्होंने अपनी श्रांखें वन्द करली हैं।"

"जिसके कान हों वह सुनते" यह वाक्य ईस्का, तकिया कलाम था जिसको वह वार २ कहा करता था (देखो मत्तीकी इन्तील वाघ १३ ग्रायत ६)। तो ज्ञात होता है कि नवीन प्रहद-नामे इन्तीलकी शिलामें कोई बात पेसी थी कि जिसके लिये देखने सुनने समफनेकी ग्रावश्यका थी। स्पष्ट शब्दोंमें शिला नहीं दी जाती थी। पवित उपदेशक लोगोंकों पेतिहासिक शिला नहीं देता था यद्यपि वादमें उसने इतिहासके निम्मांयमें एक बहुत बड़ा भाग लिया।

नये ग्रहद नामेकी इन्जीलके लेखकोंने भी यद्द्वियोंके प्राचीन शास्त्रोंको शाब्दिक ग्रर्थोंमें नहीं समका था। यूस्ने एक दफा ऐसा कहा है " तुमको सत्य ज्ञात हो जायेगा ग्रौर सत्य तुमको मुक्त (free) करादेगा" (यूह्माकी इन्जील वाव = ग्रायत ३२)। नीतिके ज्ञाताग्रोंसे जो स्वयम् सत्य के शिक्तक होनेका दावा करते थे, उसने कहा (देखो ल्काकी इन्जील वाव ११ मायत १२) कि:—

'पे नीतिके ज्ञाताओं ! तुम पर छेद है कि तुमने झानकी जुञ्जी खोदी तुमने आप भी प्रवेश न किया और अन्य प्रवेश करनेहारोंको तुमने रोका !"

वर्तमान समयके "वुद्धिमान" पादरीको इसवातका थोडा भी परिकान नहीं है कि इस आयतका क्या भाव है ? निश्चय वह किसी कुंजीके निमित्त कुठ नहीं जानता है। विशेषतया झानकी कुंजीसे तो वह नितान्त अनिमन्न है। श्रौर न उसने किसी हाज या स्थानका उद्योख, सुना है कि जिसमें प्रवेश करनेसे नीतिके श्रभागी शाताश्रोंने स्वयं श्रपनेको श्रोर अपने भक्तों (श्रमुयायियों)को उस कुंजीके खोदेनेके कारण वंचित कर लिया है। इसको हर एक स्थानपर इतिहास ही इतिहास दृष्टि पड़ता है। श्रयांत् यहोवाकी देवनिन्दक श्रोर मृतिपूजक वनी इसरा-इलके साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विद्यापित किये गये ईश्वरपुत्रकी जीवनीका इतिहास जिसने पापियोंको मोस्न दिलानेके लिये धारण किया। निरर्थक ही इन्जीलोंके लेखक चिछा २ कर श्रपना गला दुखाते हैं कि जो पढ़े सो समके (मत्तीको इन्जील वाव २४ श्रायत १५) ऐसे विश्वासी हम श्रपने इतिहासके हैं कि हम इस श्राम्नासे प्रभावित नहीं हो सकते हैं। इन्जीलको पुस्तक प्रकाशित वाक्यमें भी ऐसा ही कहा है (देखो वाव २ श्रायत ७) कि:—

"तिसके कान हों वह सुने कि श्रात्मा समाजोंसे क्या कहता है। जो विजयी होगा में उसको जीवनके बृत्तमेंसे जो ईश्व-रीय वागके मध्यमें है, खानेको ढूंगा"।

में विचार करता हूं कि मिसालोंकी तादाद वहाना निर्धक है। यहां पर नितान्त स्पष्ट रीतिसे मामला यह है कि जो पुस्तकें पेतिहासिक नहीं हैं वह इतिहास समस कर पढ़ी गई हैं। केवल एक वाप थोर वेटेका नाता ही जहां दोनों सदेवके थोर समकालीन कहे जाते हैं पेतिहासिक भावके निपेध करनेको पर्याप्त है। जैसा कि मैने 'की थोफ नालिज' में कहा है। हमारे

समत्त यहां पर पेसा मामला नहीं है कि जहां पक प्रारम्भिक पेतिहासिक घटना पश्चात्की देववत् प्रतिष्ठाको समकानेके लिये श्रावश्यक हो । वह दस्तावेजात (शास्त्र ) जो इमारे समदा उपस्थित हैं निरे अलङ्कारकप हैं । उनको दतिहास मानलेना श्रसम्भव है। जो पेतिहासिक व्यक्ति कि वास्तवमें इन धार्मिक . श्रलङ्कारोंके वडे श्रौर उलके हुए श्रम्वारके पीठे हैं वह उस शरमिक पुस्तकका लेखक है जिसके ऊपर एक दूसरेले विरोध रखनेवालीं इन्जीलें, बात होता है, लिखी गई हैं । श्रमान्यवश् उसने अपनेको जाहिर करना युक्तियुक्त नहीं समभा। यह वात कि वह वहुत बुद्धिमान श्रोर समभदार व्यक्ति था श्रोरमर्थक्रान श्रौर योग विद्याके सूहम विपयोंका पूरा २ ज्ञाता था उसके लेखोंसे प्रगट है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि हम इन्जीलकी रिवा-यतोंको स्पष्ट कारणोंके हेतु उसके जीवनके कृत्य नियत करनेसे वञ्चित हैं। यूसूके जीवन सम्बघमें इन्जीलोंमें जो विरोध पाये जाते हैं वह पेसे जान वृक्तकर पदा किये हुए झात होते हैं कि उसके जीवनकी एक भी घटना वास्तविक समयकी वास्तविक घटना नहीं कही जा सक्ती है। एक ग्रौर तो उदाहरखों ग्रौर दृशन्तोंके ढेर लगे मिलते हैं और दूसरी थ्रोर एक अत्यन्त लोभायमान सङ्कल्प पाया जाता है जो घटनात्रोंके नैसर्गिक नातेको तोडने, पुरुषोंके रचने, व्यवस्थाश्रोंको उलटादेने, सम्व-तोंके पलटने थ्रौर हर प्रकारसे यह प्रगट करने पर कि इतिहास

उलटी पलटी ही होनी चाहिये, प्रस्तुत हैं! परिणाम प्रत्यज्ञ है। लेखकों को इस वातकी चिन्ता थीं कि पढ़नेवाले उनके लेखों को ऐतिहासिक रीतिसे न पढ़ें , श्रोर उन्होंने ऐतिहासिक भावके निपेध करनेमं कोई कसर न उठा रक्खी। नये श्रहदनामेकी इन्जीलें इस प्रकार जीव (= यूस्) की श्रात्मिक उन्नतिका वर्णन करती हैं न कि एक व्यक्ति यूस्की जीवनी श्रोर शिक्ताका, जिनको कई लेखकोंने लिखा हो।

धतः हमारी सम्मित यह है कि हिन्दू शास्त्रोंकी भांति हन्जीलके विरोध भी या तो पुस्तकोंके लेखकोंने पेतिहासिक भावके निपेधके लिये इराद्तन पैदा किये हैं या दशन्तक्ष्पी धलङ्कारोंकी रचनामें स्वयं पैदा हो गये हैं। हम ध्रमी देखेंगें कि वह सम्मित केवल ठीक ही नहीं सावित होगी, प्रत्युत हन्जीलकी शिज्ञाको प्राचीन धम्मों ध्रौर साथ ही साथ सत्य वैक्षानिक शिज्ञासे परस्पर सहमत करा देगी।

श्रव मैं इसलामकी ओर श्रांता है जिसको श्राप मानते हैं कि करीव १३ सो वर्ष हुए कि एक महम्मद नामी व्यक्तिने जिसका वादमें इतिहाससे बहुत कुछ सम्बंध हो गया, स्थापित किया था । इसलामका धर्मशास्त्र मी श्रलङ्कार रूपमें लिखित है । उसमें विशेषतः इन्जीलके पुराने श्रहदनामेकी इवारत समिलित है श्रीर इसके श्रातिरिक्त कुछ रिवायतें व हदीस श्रीर भी है। इसका विश्वास है कि—एक प्रारम्धकी तख्ती है

जिसके ऊपर ब्रह्णहने ब्रारम्भ सृष्टिके समय भाग्यकी लेखनीसे भाग्य निर्माण किया था जिसका हाल तो भी यहृदियों ब्रोर ईसाईयोंको ज्ञात न था। शेष रिवायतों कुरानमें जुल कुरनेन की कहानी याजूज माजूज म्राताओंकी जीवनी ब्रोर शैतानकी ब्रवज्ञा रहस्य पूर्ण हैं। इस विषयमें कि यह सब साफ साफ केवल किस्सोंकी भांति जैसे ब्राद्मकी ब्रव्ज्ञाकी कहानी हैं, ब्राजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है। स्वयम् मुसलमानोंका एक फिर्का था कि जिसने निश्चय इस वातको स्वीकार किया कि कुरान शरीफका भाव केवल ब्रलङ्कारकप है। जैसा हि॰ रि॰ ए॰ जि॰ ९ पृ॰ ८८९ में ब्राया है:—

"इसलामी फिलासिफाका एक वड़ा प्रश्न यह या कि वह श्रपना सम्वंध कुरान धौर हदीसमें कहे हुए धमेसे प्रत्यक्त रीतिसे स्थापम करें। वहुतसे मुसलमान विद्वान जिन्होंने कि श्रालंकारिक भाव (रीति)को यूनानियोंसे हांसिल किया धा श्रोर जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोड़ी वहुत जानकारी रखते थे इस प्रयक्तमें संलग्न थे किशराके मजमूनको श्राध्यात्मिक धर्धमें लावें। जिन लोगोंने इस नियमका पूरा २ प्रयोग किया वह धातनी (श्राभ्यन्तरिक) कहाते थे। उच्च कोटिके मर्महा, बुद्धिमान श्रोर खतंत्र विचारवाले (Free Thinkers) लोग सब इस मार्ति एक ही परिणाम पर पहुंच गये। एक श्रोर विषय जो उन सबको स्त्रीकार था यह था कि शब्दका श्रांतरिक ध्रध

श्रर्थात् सत्यता केवल थोडे ही पुरुषोंको श्वात था चाहे वह ईश्वरीय प्रकाश ( मर्मश्व )से हो या अपने विचार ( फिल-सफा या स्वतन्त्र विचारवाले ) से"

पुन: यह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तुके मुसल-मान चेले इस सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । इंदाहरण के तौर पर इवरूपकी यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें कोई कारण विरोधका नहीं हो सकता हैं। क्योंकि ईमानके स्तम्भ निस्संदेह फिलसफाके नियमोंके प्रतिकप ही हैं जो थ्रालंकारक्पमें वर्णन किये गये हैं (पूर्वकथित प्रमाण)। वास्तवमें जो मान प्रारम्भके इसलामी प्रचारकोंके इदयोंमें फिलसफाके लिये या वह इस बातकी साली है कि उनको इस वातका विश्वास था. कि हदीसकी धायतोंमें भौर विकानमें परस्पर एक वास्तविक श्रांतरिक मित्रता है। इस वातका प्रभाव इस परिणाम पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका अत्याचार बादकी शतान्त्योंमें कानके नाश होनेका बहुत कुछ कारण हुआ। स्वयम् पैगम्बर साहवने इदीसमें बुद्धिकी वहुत सराहनाकी है धौर प्रतिपादन किया है "वह न्यक्ति मृत्युको नहीं प्राप्त होता है जो श्रपने जीवनको ज्ञानोपार्जनमें जगाता है" ( दि-सेयिंग्स थ्रांफ मोहम्मद् ) इजरत थ्रजीकी वावत भी यह कहा नाता है कि उन्होंने पेसा भादेश किया है कि "फिजसफा ईमान्दारकी सोई हुई भेट है। यदि तुम्हें उसकी काफिरोंसे माप्त

करना पड़े तो भी प्राप्त करो" दि॰ रि॰ ए॰ जि॰ ६ पृ॰ ८७८। इसी द्वारा हमें झात होता है कि अरस्तू पर विश्वास रखनेवाले मुसलमान इस वातको स्वीकार करते थे कि फिलसफा सत्यताका उत्तम दर्जा है जो मजुष्य प्राप्त कर सकता है। पश्चात्के विचार करने वालोंमेंसे सादी शीराजीने झानके ऊपर ज्यादासे ज्यादा ज़ोर दिया है जब उसने कथन किया है कि वेइल्स नतवां खुदारा शनाख्त (झानके विना ईश्वरका वोध नहीं हो सकता है) अतः यह प्रत्यत्त है कि कुरान शरीफकी इवारतको भी हमें शाब्दिक अर्थोमें नहीं पढ़ना चाहिये और पेसी रवायतोंके जैसे वर्जित फलका खाना इत्यादिका इसलामके सिद्धांतोंमें सम्मलित हो जाना, इसलामी शास्त्रको भी एक दम उसी प्रकारका लेख सावित करता है जैसे कि वेद और इन्जीलके नये और पुराने अहदनामोंकी पुस्तकें हैं।

श्रव हम चन्द धार्मिक प्रतिरूपोंका भाव स्वयम् वतायेंगे। सबसे प्रथम हम गणेशजीका उल्लेख करेंगे जो इस वात पर हठ करते हैं कि सब देवताश्रोंसे पहले उनकी पूजा की जावे। गणेशके बन्नण निम्न भांति हैं-

"१-वह चूहे पर सवार होता है।

२-उसके शरीरमें मानुषिक देहमें हिस्तको संदु जुडी हुई है ।
 ३-वह देवताश्रोंमें सबसे क्रोटा है ।

४-परन्तु जव उसका छादर कार्य्यके प्रारम्भमें न किना जाये तो सबसे ज्यादा खोटा है। ४-वह लड्डू खाता है। श्रोर ६-उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको संडुमें दो दांतोंके स्थान पर एक ही दांत है।"

इस वालक देवताका पता आज पर्यन्त किली जिहासुको नहीं लगा फ्योंकि वह सब सांसारिक पदार्थोंमें ही उसका अन्व-पण करते रहे । असली मेद उसका इस समयमें पहले पहल 'दी को ओफ नालिस' में दिया गया था। गणेशका माव बुद्धि था समक्त है जैसा कि निक्क सहशताओं से प्रगट है।

१—चूहा जो सव पदार्थोंके काट डालनेके कारण वहुत ज्यादा विख्यात है उस प्रानका चिन्ह है जिसको एनेजिसिस (Analysis = विद्या) कहते हैं।

२-गणेश जिसका शरीर मानुपिक देह और हाथीको सुंडसे जुडकर वना हं स्वयम् संयोग आत्मक (Synthesis) ज्ञान की मूर्ति है।

३-बुद्धि देवताश्रों (दैविक गुण) में सबसे कम उगर वाला (वजा) है क्योंकि वह श्रावागरनके चक्रमें सदैवले घूमने वाली श्रात्माको, जब वह मोत्त पानेके करीब होता है तृब ही श्राप्त होती है।

- ४-यद्यपि बुद्धि देवताओं में सबसे छोटी है वह इस बात पर इड करती है कि कार्यारम्भ पर उसका पूजन किया जावे। क्यों कि विचार पूर्वक कार्य्यसम्पादन न करनेसे नाश श्रवश्य होता है। ४-लड्झका भाव बुद्धिक फलसे है क्योंकि बुद्धिमान पुरुष .. स्वामाविक रीतिसे थानंद (ख़ुशी = मिठाई) का स्वाद लेता है थ्रोर:—

६-एक द्न्तका सकेत अहैतवादके नियमके 'एकं ब्रह्म ब्रितीयो नास्ति" की छोर है (ब्रह्म एक है धीर इसके अतिरिक्त दुसरा कोई नहीं है ) जो अहैत फिलसफाके अनुकूल चुद्धिका अनितम परिणाम है।

यह इदयग्रादी मूर्ति गर्शेशजीकी है यह रोचक ध्रीर सममकी वढ़ानेवाली भी हैं, जैसा कि इस परिचयपनसे जो कहे हुये दान्तमें छिपा हुचा है, प्रगट है इस उत्तम प्रतिरूप ( Persunification ) का रचियता एक अद्वैतवादी था जिसका झान इतना ही ठीक पाया जाता है जितना कि वह आश्चर्यजनक है। श्रतः गग्रेश जिससे हमने अभी साज्ञात् किया है किसी-जंगली मिस्तिष्कको, जो वायु वर्णको देवी देवता मानने पर तुला हुआ हो, गढन्त नहीं है किंतु मोत्त प्राप्तिके सबसे आवश्यक जरियाकी कांव्यकी सूर्ति है। क्योंकि यह प्रगट है कि ज्ञानके विना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जैसा कि वेद (हिंदु शास्त्र) में श्राया है-स्रते ज्ञानात्र मुक्तिः ( द्यानके विना मुक्ति नहीं हो सकती है )—ज्ञानके देवको नमस्कार करनेके पश्चादु प्रवश्य वैदिक अम्मके देवताश्रोंके वास्तविकताके श्रनुशीलनमें संलग्न होंगे। बैसां कि वेदोंका अत्यन्त विख्यात भाष्यकार सायण कहता है, वैदिक देवताओं में सबसे बहे तीन हैं जो वास्तवमें एकही में सिमिलित हो जाते हैं। यह तीन-सूर्य, इन्द्र और श्रिप्त हैं जिनके निमित्त वर्तमानके लोगोंने वहुत त्रुटियां की हैं। इनकी श्रसलीयत समसनेके लिये धार्मिक विद्वानके वह परिणाम जो हम एक पिछले व्याख्यानमें दे चुके हैं, स्मरण योग्य हैं। उनको संदोपतः में यहां पर कहंगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो। वह इस प्रकार हैं-

१-आतमा एक द्रव्य है जो सर्वन्नताकी योग्यता रखता है। अर्थात् वह सर्वन्न होता यदि वह उस अपवित्रताके मेलसे जो उसके साथ लगा हुआ है, पृथक् होता।

२-- श्रपवित्र श्रातमा इन्द्रियों द्वारा वाह्य संसारसे व्यापारमें संलग्न है श्रोर श्रावागमनमें चक्कर स्नाता है।

३-तपस्या श्रीर इन्द्रियनिव्रह, परमात्मापन श्रीर पूर्णता की प्राप्तिके साधन हैं।

दूसरे शब्दोंमें हर एक श्रात्मामें परमात्मा हो जानेकी योग्यता विद्यमान है परन्तु वह जव तक पुद्गलसे वेष्टित है तव तक वह संसारी जीव (श्रपवित्र श्रवस्थामें ) ही है श्रीर तपस्या द्वारा पुद्गलसे निष्कृति हो सकती है । श्रतः ३ वातें, जो मोचके चाहने वालेको जाननी श्रावश्यक हैं, वह यह हैं।—

१ं-ग्रुद्ध जीव द्रव्यका स्वरूप । २-जीवात्मा ( भ्रपवित्रात्मा )की दशा । भ्रौर ३-ग्रपवित्रताके इटानेके उपाय।

अब मैं आपको बताता हूं कि यही तीनों वातें वह विषयं हैं जो हिंदु देवालयमें तीन वड़े देवताओं सूर्य्य, इन्द्र और अमिके क्यमें पेश किए गये हैं।

१-सूर्य्य सर्वद्यताका दृष्टांत (चिन्ह) है क्योंकि जिस प्रकार सूर्य्यके ग्रासमानमें निकलनेसे सव पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार जब सर्वद्यताका गुण जीवमें प्रादुर्भूत हो जाता है वह सब पदार्थोंका प्रकाशमान कर देता है।

२-इन्द्रका भाव सांसारिक श्रपवित्र जीवसे है, जो इन्द्रियोंके द्वारा सांसारिक भोगमें संलग्न होता है।

३-श्रनिज तपस्याकी मूर्ति है जो मोक्तका कारण है। तफसीजके लाथ इन्द्रने

१-श्रपने गुरुकी पत्नीसे जार कर्म किया।

२-जिसदे. कारण उसके शरीरमें फोड़े फुंसियां फूट निकलीं।

३-यह फोडे फुन्सियां ब्रह्माजीकी रूपासे चन्नु वन गए।

४-इनके श्रांतिरिक्त इन्द्र श्रापने पिताका भी पिता है। इन वातोंकी विधि-मिलान निम्न प्रकार है—

१-(क) जारकर्मका भाव जीवका प्रकृति (पुद्गल) में प्रवेश करना है, जो एक पाप (निषेध) कर्म है क्योंकि मोत्तका भाव ही प्रकृतिसंयोगसे वियोगका है।

(ख) जीवन थ्रौर बुद्धि जीवके दो गुगा हैं। जिनमेंसे

जीवन सदैव स्थापित रहता है परन्तु बुद्ध समय २ पर प्रलम्न श्रीर विकीन होती रहती है जैसे सोनेमें उसका विकीन हो जाना।

- '(ग) जीवनके लिए शिहाका द्वार बुद्धि हैं चूंकि वाह्य पुस्तकें व गुरु तो ज्ञानप्राप्तिके सहकारी कारण ही होते हैं, प्रस्ति कारण नहीं।
- ( भ ) बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे सम्बंध रखती है और बहुत कम जीवकी ओर आकर्षित होती है । उदाहरणक्षप पाआत्य बुद्धिमत्ताको देखिये कि जिसको अभी तक आत्मा का पता ही नहीं लगा है। इसलिये जीव और प्रकृतिके समागम को काव्य रचनामें इंद्र ( जीवातमा ) का अपने गुरु ( बुद्धि )—की पत्नी ( पुद्गल या प्रकृति )से भोग करना वांधा गया है।

२-फोडे फुंसियां ग्रज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें जिस होनेके कारण ग्रपने वास्तविक स्त्रकृपसे ग्रनिक हैं। यह श्रज्ञानताके कारण प्रथम ग्रन्धे हैं।

३-परंतु जय उनको ब्रह्मशान श्रर्थात् इस वातका ज्ञान कि आत्मा ही ब्रह्म है, हो जाता है, तो ऐसा होता है मानो उनकी ग्रांखे खुल गई । इसी वातको, ब्रह्माजीने प्रार्थना पर कृपाल हो कर पापके चिन्ह फोडे फुंसियोंको श्रांखोंमें परिचर्तित कर दिया कहा गया है।

४-इन्द्र ग्रपने पिताके भी पिता हैं क्योंकि-

- (क) शब्द पिताका अर्थ आर्त्तकारिक भाषामें उपादान कारग है। और क्योंकि—
- (ख) शुद्ध जीवका उपादान कारण श्रश्चद्ध जीव है जब कि श्रशुद्ध (श्रपवित्र) जीव स्वयम् प्रकृति श्रौर जीव द्रव्यसे बना है। इसलिये एक दूसरेका उपादान कारण (पिता) है।

यह संत्तेपतः इन्द्र श्रौर उसके गुरुको स्त्रीसे श्रपवाद्क्रप जार कर्मका भाव है। हमारे पास विशेषः विवेचनका समय नहीं है परन्तु यह प्रतिपादन किया जा सकता है कि इस देवताका शत्रु श्रन्थकारका श्रसुर है जिसका भाव अज्ञानता है श्रौर वर्षा जो इन्द्रसे होती है वह उसशांतिकी वृष्टि है जो कपायों श्रौर मिथ्यात्वके तपनके दूर होने पर होती है।

महान् देवताओं की त्रिमृतिमें तीसरा देव आग्नि है जो तपसा की मृति है जैसा पहले कहा गया है। हम अवलोकन कर चुके हैं कि इस देवताको आग्नि या पाकविद्याका प्रतिक्रप मानना हास्यास्पद और असम्बंधित है। परन्तु तपका सम्बंध यहां पर स्वयं प्रगट हैं। आग्नि शब्द ही तपस्याके भावको उद्दीपन करने के लिये वहुत उचित है क्यों कि तपस्याका आर्थ वास्तवमें वैराग्यकी आग्निसे जीवको पवित्र करना है। ईसाईयों की धार्मिक पुस्तकों में कहे हुये आग्निके वपतिस्मेका भी यही भाव है। आग्निक विशेष चिह्न निम्नांभांति हैं—

१-जसके ३ पैर हैं. ब

२--७ हाथ

३--श्रौर ७ जिव्हापें हैं।

थ-वह देवताश्रोंका पुरोहित हैं जो उसके बुलानेसे श्राते हैं।

५—वह भच्य और ग्रभच्य ग्रर्थात् पाक ग्रौर नापाक दोनों को खा जाता है। भीर

६—वह देवतार्थोंको वल देता है। ग्र्यांत् जिस कद्रज्यादा वलिदान ग्राप्ति पर चढाया जावे उतनी ही देवतार्थोंकी पुष्टि होती है।

इन ग्रत्यन्त सुन्दर विचारोंको विवेचना निम्न भांति है:-१—तप तीन प्रकारसे होता है-ग्रर्थात्

- (क) मनको चशमें लाना
- (ख) शरीरको वशमें लामा और
- (ग) वचनको वशमें लाना

यदि इनमेंसे केवल दोको ही वशमें लाया जावे तो तप श्रधूरा रहेगा। श्रीर कोई चतुर्थ वस्तु वशमें लानेको नहीं है। श्रव चूंकि तपस्याके यह तीन श्राधार हैं इसलिये उसके तीन पग कहे गये हैं।

२—सात हाथोंका भाव ७ ऋदियोंसे हैं। जो तपस्वियोंको प्राप्त हो जाती हैं। मेरु देहमें जो ७ योगके चक्र हैं उनमेंसे हर एकमें एक प्रकारको ऋदि (शिक्त ) गुप्त रीतिसे सुसुप्त मानी गई है। तपस्याचरणसे यह शिक्तयां जागृत हो जाती हैं। चूंकि

शक्तिका प्रयोग केवल इस्तके द्वारा होता है इसलिये इन ७ शक्तियोंको अग्निके ७ इस्त माना है।

३—सात जवाने श्रिशकी ५ इन्द्रियां, मन, श्रौर बुद्धि हैं जिनको तपकी श्रिभें स्वाहा या भस्म करना है।

४—चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण प्रकाश-मान होते हैं इसलिये ग्रिशको देवताओं (=ईश्वरीय गुणों) का पुरोहित कहा गया है जो उसके ग्राह्मानसे श्राते हैं।

५—पुग्य और पाप दोनों वंधन अर्थात् आवागमनके कारण हैं जिनमेंसे पुग्यसे हृद्यग्राही और पापसे अठिकर योनियां मिलती हैं। इन दोनोंको मुमुक्तको शुद्ध आतमध्यान (समाधि)के लिये छोड़ना पड़ता है। इसलिये अग्निको पवित्र (पुग्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका मक्तग्र करनेवाला कहा है।

६—श्रिका भोजन इच्छापें है अर्थात् मनको मारता है। क्योंकि तपस्यासे भाव इच्छाओंके त्यागसे है। इच्छाओंके नाश करनेसे श्रात्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्रगट और पुष्ट होते हैं। श्रतंकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवता कहते हैं। इसिलिये श्रिश पर (इच्छाओंका) विलिदान चढ़ानेसे देवताओं की पुष्ट होती है।....

श्रियका एसा स्वरूप है जिसको आए जानते हैं कि केवल हिन्दू ही नहीं प्रत्युत पारसी लोग भी पूजते हैं। अन्ततः वैदिक देवमालाकी रचना (तरतीक) से स्पग्नतका निम्नलिखित माबः प्रगट होते हैं:--

- १-इर न्यक्ति अपनी सत्तामें ईरवर है अर्थात् जीवातमा ही . परमात्मा है।
- २-शुद्धातमा पूर्ण परमातमा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे जो परमात्मापनका चिन्द्द है, विशिष्ट होता है।
- ३-जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति ( पुद्गल ) से संयुक्त होनेके कारण दवा हुआ है। और
- ४-तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता श्रीर परमातमापनका ्पद्वचंाता है।

हम इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि वेदोंके देवी देवताध्रोंके किस्सोंमें जीवनके वाज किए प्रश्नोंको ही अलङ्कारकी
भाषामें ही प्रस्तुत किया गया है। यह मजमून वहुत रोचक है।
परन्तु मैं इस पर ज्यादा ठहर नहीं सक्ता हूं आप इसका उल्लेख
मेरी लिखी पुस्तक The Practical Path में विशेषतया
पावेंगे ध्रौर की थ्रोफ नालिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके
देवी देवताश्रोंके रहस्यका अनुसंधान पत्तपातरहित हो कर
किया गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण मैं इस
सम्बंधमें देना चाहता हूं The Permanent History of
Bharát Vorasha है जिसका इस न्यास्थानमें भी कई वार
उल्लेख आया है। इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके वास्तविक

भावको शास्त्रोंका' प्रमाण देकर सावित किया गया है। यद्यपि उसमें इन प्रलङ्कारकपी देवी देवताध्योंकी उनके गुणोंके लिहाजुसे स्वयम् विवेचना करनेका प्रयत्न नहीं किया गया है।

पेसा शात होता है कि किसी समयमें हिन्दूओंको इसप्रकारके रूपक अलङ्कारोंकी सिद्ध हो गयी थी और वह अपने मनकी खयाली सृष्टिकी ग्रालङ्कारिक वस्त्रों ग्रौर जेवरोंसे सजानेमें प्राग्णपनसे संलग्न हो गये थे। एक शब्द भी उनकी पवित्र पुस्तकोंका इसलिये पेतिहासिक रीति पर ठीक नहीं है और न महाभारत भौर रामायणके कान्य ही पेतिहासिक किस्से हैं। उनके समय और स्थानोंके प्रमाण विज्ञानकी दृष्टिमें उतने ही वनावटी हैं जितने कि वह व्यक्ति, जो उन समयों श्रौर स्थानोंसे सम्बंध रखते हैं। वशिष्ट ऋषि मनुष्य नहीं हैं किन्तु श्रुति श्रर्थात् ईश्वरीय वाणीका रूपक चिन्ह है जब कि विश्वामित्र मनन (बुद्धि अनुकृत (विचार) है। उनके परस्पर क्षगड़ोंसे भाव श्रुति श्रौर मननके स्वाभाविक विरोधसे है जो गुप्त रहस्यवाले धरमोंमें प्रायः पाया जाता है। परन्तु श्रुति श्रन्ततः वुद्धि पर विजय प्राप्त करती है और इसीलिये हम वशिष्ठको अपने विरोधी विश्वा-मित्र पर विजयी पाते हैं। १४ लोक आत्मिक उन्नतिके १४ स्थान हैं। संसार सृष्टिका माव मनमें ब्राांत्मक विचारोंकी सृष्टिके रचनेका है। रज्ञासे भाव आत्मिक उन्नतिसे है और नाश बुरी शादतों और स्वभावोंका है। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वह श्रात्मइ बुद्धि है जो मनके श्रात्मिक श्रंधकारको हटाकर उसमें श्राघ्यात्मिक सृष्टिकी रचना करती है। विष्णु जो रत्ना करने वाला है, धर्मा है, जिससे पुरायकी वृद्धि होती है। वह केवल ब्रह्माकी सृष्टिकी रज्ञा करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं, अन्तमें शिव या महेशसे भाव वैराग्यसे हैं जो कर्म-पुराय थ्रौर पाप दोनोंका नाश करता है । दूसरी दृष्टिसे ऋपभ धर्मा है। ऋपमका पुत्र भरत भक्ति, श्रौर वैज धर्मका चिन्ह या निशान है। जम्बूद्वीप मानवजातिका भक्तिमाव है थ्रौर मारतवर्ष भक्तिके नियम थ्रौर रीति हैं। कुरुत्तेत्र दोनों भावोंके मध्यका चक्र है। प्रयागसे भाव हृद्यसे हैं। मधुरा खोपडीका सहस्रार चक है और गोवरधन मन है । हरिद्वार कपायरहित शांतिका चिन्ह है। गङ्गा यमुना और सरस्वती, इडा पिङ्गला और सुसुमना नाड़ियां हैं । युग तपस्याके दर्जे हैं । श्रौर मानुपिक शरीर एक वर्ष या साल है आंतोंका भाव भूम मार्गके स्थानोंसे है जिनसे गुजरकर परमात्मापन प्राप्त होता है।

मैं विचार करता हूं कि आपको हिन्दूओंकी देवमालाकी वास्तविकताका झान करानेकेलिये इतना लिखना पर्याप्त होगा। अब मैं आतिमक पतनके मामलेको सुलक्षानेका प्रयत्न करंगा जो यहृदियों और ईसाई धर्मीका वहा भारी मसला है। सबके पहले आपको यह विचार अपने मनसे निकाल डालना चाहिये कि इस संसारमें या आसमान पर कोई ऐसा स्थान था जो

अदन कहलाता था जहां किसी ईश्वर परमात्माने किसी समय एक वाग सुन्दर बुद्धोंका लगाया हो । इमने श्रोरी जिन महोदय (Origen) के जेखमें देखा है कि पेसा विचार किस कदर श्रनगंज है। श्रगर श्राप उन दो विस्थात वृत्तोंपर गौर करेंगें जो जीवन और नेकी व वदीके शानके पेड कहे जाते हैं तो श्राप उक्तविचारकी वेहृदगीको और भी हास्यास्पद पार्येगे। फिर नेकी व वदीका ज्ञान मनुस्योंके लिये क्यों वर्जित हो ग्रौर उंसके फलके केवल एक ही टुकडेके खानेकी सजा इस कदर सकत हो कि उसके खानेवालेको आप दिया जावे और उसको वागसे निकाल दिया जावे, वह मृत्युके वशमें हो जावे छौर उसके जडके पोते श्रौर सव श्रागामी श्रौलाद श्रन्तिम श्रादम तक सदैवके जिये परेशानी धौर कप्टके भागी हों। यदि दगड हीं देना श्रभीष्ट था ( श्रौर सर्वझ ईश्वरको पहलेसे ही झात होगा कि श्रादम श्राक्षाकारी न होगा ) तो फिर यहोवा वार २ पैगम्ब-रोंको मनुष्योंकी पथप्रदर्शकताकेलिये क्यों भेजता है, क्या वह इनको एक सजासे पवित्र नहीं कर सक्ता था जैसे कि उसने उनको श्रपवादी वनाया। यदि श्राप इन प्रश्नों श्रौर ऐसे ही श्रौर प्रश्नोंपर जो इस रिवायतके शान्दिक भावसे पैदा होते हैं गौर करेंगे तो आप भ्रोरिजिन (Origen) की .इस .वातसे सहमत होगें कि यह शिक्ता ऐतिहासिक रूपमें नहीं समभी जा सकी है। वैदिक देवमां लाकी भांति इसका भाव भी गुप्त है।

मैं अव द्यापंके समन्न इस<sup>\*</sup>किस्सेके वास्तविक रहस्यको प्रस्तुत<sup>्</sup> करता हुं:—

- (१) वाग अद्न जीवके गुर्णोकां अलङ्कार है । अर्थात् इसमें जीवको वागं और गुर्णोको पेड़ोंसे साह्मेप किया गया है।
- (२) पेडोंमें जीवन और नेकी व वदीके वोधके पेड़ दो मुख्य हैं। अत एव वह वागके मध्यमें पाये जाते हैं।
- (३) धादमसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि पाई है अर्थात् जो मानुपिक योनिमें है।
- (४) हववासे भाव बुद्धिका है जो भ्रादमके सोनेके समय श्रादमकी पसलीसे बनाई गई है। यह एक युक्तियुक्त श्रलंकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुग्र है। जिसको नीन्द्से जागने पर मनुष्य श्रपने पास पाता है।
- (१) सब प्राणियोंमें केवल मनुष्य ही मोक्तप्राप्ति कर सकता है घोर इसलिये धार्मिक शिक्ताका वही अधिकारी है। पशुश्रोंको बुद्धिकी कमी और शारीरिक तथा मानसिक च्यूनताएँ मोक्तमें वाधक होती हैं। स्वर्ग और नर्कके निवासी भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्त नहीं प्राप्त कर सके हैं। अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्ताका अधिकारी हैं।
- (६) जीवन वृत्तका भाव जीवनसे है और नेकी व वृद्धि हान का श्रर्थ संसारकी वस्तुश्रोंका भोगक्रपी मूक्य परिमाण है ।

-(७) पुराय पापके ज्ञानका फल (परिवाम) राग व द्वेष है। क्योंकि मनुष्य उस चस्तुकी प्राप्ति खोर रहाका प्रयत्न करता है जिसको वह अच्छा समसता है और उसके नाग्रका प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा सममता है। श्रद यदि श्राप नेकी श्रौर बद्दोकी वास्तविकता पर गौर करें तो श्रापको कात होगा कि वह वास्तवमें कोई नैसर्गिक पदार्थ नहीं हैं श्रौर न सदैव पक स्रतमें स्थिर रहनेवाले वस्तु हैं। वह तो केवल परस्पर सम्बंबित शब्द हैं। पहले कहे हुए वृद्ध धनवानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके उदाहरणमें उसका वृदा वाप उसके उत्पन्न होनेका हुए मनाता है किंतु वह करीबी दायाद् (भागीदार ) जो उस धनवानके संतानदीन मृत्यु होनेका बाट जोहता था, उस पुत्रके कारण दुःखर्में दूव जाता है। तो भी बचा जिसके कारण एक व्यक्तिको हर्य थीर दूसरेको दुःख होता है श्रपनी सत्तामें केवल एक घटना है । वह अपने माता पिताके लिये कल्याया और हर्पका दाता है और इसलिये नेक है। परंतु उनकेलिये जो इस वृदेकी मृत्यु पर उसके धन लेनेके इच्हुक वैठे थे दुःस श्रौर हताशताका कारण होता है। एकके हद्यमें वह प्रेम और रागको उत्पन्न करता है और इसरेके दिलमें गुस्से श्रौर द्वेपको । इसप्रकार राग और द्वेप नेको श्रौर वदी रापी बानके बुद्धके फल हैं!

- ( द ) राग और देष इच्छाकी दो साधारण किसों हैं ( रोचक वस्तुको अपनानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुके नाश करनेकी इच्छा। ॥देप )। और इच्छा ही कर्म वंधान और आवागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें दशाया गया है अत: नेकी धोर बदी कप ज्ञानका फल ( राग च द्वेप ) माना है।
  - (१) जीव इस कारण कि वह एक असंयुक्त द्रव्य है अविनाशी है। परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके साथ जगे हुये हैं। इसी कारण इन्जीजमें आया है (देखों पैदायशकी किताव वाव २ आयत १७) कि ''जिस दिन तू उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा"।

यह सारण रखना चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया जिस दिन कि उसने नेकी और वदीका ज्ञान रूपी फल खाया किन्तु उसके पश्चात् बहुत वर्षीतक जीवित रहा और १३० वर्ष का होकर मरा (किताव पैदायश वाव ४ आयत ४) अतः पैदा-यशकी कितावके दूसरे वावकी १७ वीं आयतका असली भाव यही हो सक्ता है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको सृत्यु परा-जित करलेती है।

(१०) सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिला मिली। यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कामोंकी ग्रोर खींच बोती है।

- (११) विषयोंके इष्ट व श्रानिष्ट ( नेक व वद ) के ढूंढनेमें संलग्न प्राणी श्रात्मासे श्रानिमझ हैं। श्रार्थात् वह इस वातसे विक्ष नहीं होता है कि जीव स्वयम् परमातमा है। श्रीर वह वाह्य देवताश्रोंसे भय खाकर छिपता फिरता है।
- (१२) ग्रादम पापका भार ग्रपनी समभ (हववा) पर डालता है ग्रीर हववा (समभ या बुद्धि) कहती है कि वह इच्छाग्रों (सांप) के वहकानेसे ग्रमराह और पराजित हुई। यह वातें जान (Will) बुद्धि ग्रीर इच्छाकी ग्रान्तरिक ग्रमिल यतसे नितान्त विधि मिलान रखती हैं क्योंकि पध्यदर्शक (शिक्तक) बुद्धि है ग्रीर बुद्धि इच्छाके वशीभूत है। ग्रतपव इसवातके निर्धयका ग्रधिकार कि बुद्धि किस वातकेलिये ग्रपने कर्तव्यमें संलग्न हो स्वयम् बुद्धिको प्राप्त नहीं है प्रत्युत प्राणीकी इच्छाग्रों पर निर्भर है। ग्रीर उसकी वलिष्ठ इच्छान ग्राणीकी इच्छाग्रों पर निर्भर है। ग्रीर उसकी वलिष्ठ इच्छान ग्रोंके ग्रमुसार निर्णय होता है जैसा 'की ओफ नालिज' में दर्शायागया है। बुद्धि तो पगके पथ देखानेकेलिये एकप्रकार की लालटेन है। यह वात कि यह हमको देवमन्दिरकी ग्रीर लेजावे या एक जुयेखानेकी तरफ, हमारी इच्छापर निर्भर है, न कि स्वयम् बुद्धिकी इच्छापर।
- (१३) पापियोंकी सजापें भी जान ( Will ) बुद्धि छौर इच्छा की वास्तविकताको द्योतन करती है।
  - (क) सांप सव मवेशियों और मैदानके चार्पायोंसे ज्यादा

धिकार व फटकारका अधिकारी है। वह पेटके बल चलेगा भौर आयु पर्यन्त खाक खायेगा। चूंकि इच्छापं मनुष्यको चौपायों और मवेशियोंसे भी ज़लील बना सकती हैं श्रतः सांप सव मवेशियों और पशुओंसे भी ज्यादा कूर ( निरुष्ट ) है। इच्छाओंमें लिस हुया मन सदैव खाकके व्योहारमें लगा रहता है जिसका भाव यह है कि वह रात दिन इन्हियों द्वारा वाह्य पदार्योंसे रुचिकर माद्देके सूद्दम स्वादिष्ट परमासुर्वोको थ्रपनी थ्रोर खींचता रहता है। यह स्त्राद उत्तेजक थ्राथ्रव े जिसको मन इन्द्रियों द्वारा रातदिन खींचा करता है वह मिट्टी है जो सर्पको आयुभर खानेको चताई गई है। सर्प श्रीर हववाके दर्मियान श्रदावत भी स्थापित की गई है ( देखो इन्जील पैदायशकी किताव वाद ३ आयत १४ ):-'वह तेरे सरको कुचलेगी और तृ उसकी पेडीको काटेगा'। इसका संकेत उस द्वेपकी और है जो उत्तम बुद्धि और इच्छामें है अन्ततः इच्छायोंका तत्त्वज्ञानके होनेपर वैराग्य द्वारा नाश होता है। इसको वहुत ही सुन्दरताके साथ हिन्दूं शास्त्रोंमें कृष्णका काली नागको नाथना कहा है। कृष्णका भाव किसी श्रलौकिक देवताके श्रीतारसे नहीं है किन्तु केवल अलंकारकी उत्तम भाषामें ईश्वरीय पूर्णताके छादर्श (Ideol=नमृना)हे हैं। राजा जन्मेजयका सर्पयक्ष भी इच्छार्थोंके नाश करनेका एक दूसरा उत्तम अलंकार है (देखां के॰ एन॰ अय्यरकी महा भारत पृ०१६१ व उसके पश्चात्)। इन्जीलकी किताव पैदायशके अनुसार सर्पको यह भी श्राप मिला है कि वह श्रपने पेटके वल चलेगा (देखो वाव ३१ आयत १४)। इसका कारण यह है कि विषयासक्त व्यक्तिके लिये श्रात्मिक उन्नतिका खयाल असम्भव है क्योंकि उसको विषयभोगों (इन्द्रिय सुख) से एक न्नण भी अपनी श्रोर ध्यान करनेका समय नहीं मिलता है।

( ख ) इववाका थ्राप भी वुद्धिकी वास्तविकतासे पूरी सापे-न्नता रखता है उसके रञ्ज झौर गर्भाधान ( विचार ) की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। पशुको भूतका दु:ख छौर छागतका भय नहीं है परन्तु मनुष्यको जो बुद्धिमान है दोनों वार्ते दुखी करती हैं। बुद्धिके गर्भाधानको बृद्धिका संकेत बुद्धिमानोंकी तरह तरहकी श्रसंख्य सम्मतियों की श्रोर है जो वह संसारके प्रारम्भादिके निमित्त स्थापित किया करते हैं। "परेशानीमें तू वच्चे जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पतिकी छोर होगी छौर वह तुभा पर शासन करेगा" ( देखो पैदायशकी किताव वाव ३ श्रायत १६ )। बुद्धि जान (Will) के अधीन है जो अर्जकारकी भाषामें उसका पति है। उसके संतान वह विविधि सम्मतियां है जो झान वीनके वड़े दुःख श्रौर कप्टके वाद स्थापित होती हैं। श्रौर उसकी सत्ताका अर्थ ही केवल उसके पति ध्रर्यात् जान ( will ) की भलाई है।

(ग) ब्राद्मके श्रापमें भी सांसारी जीवकी द्शाका लिहाज है।

- (१) "जमीन तेरे कारण जनती है।
- (२) "कप्रके साथ त् उसमेंसे (उपज ) सायेगा।
- (३) "कांटे और ऊंट कटारे वह तेरे लिये उगायेगी, और तू, खेतको घास खायेगा।
  - (४) "अपने चेहरेके पसीनेके साथ तू रोटी खायेगा जह तक कि तू मिट्टीमें न मिल जावे । क्योंकि तू उससे वना है और इसलिये कि तू खाक है और फिर खाकमें (मिल) जावेगा।" (देखो पैदायशकी किताब वाब ३ आयत १७—१६)।

इन अलंकारोंका भाव यह है कि वह दुख यथा अनावृष्टि,
युद्ध और कष्ट जो सांसारिक जनों पर आते हैं वह मनुष्योंकी
बुराई-काम कर्म-वदमाशियों और जालसाजियोंके परिणाम हैं।
और वावजूद हमारे वहुत प्रकारके प्रयहांके कि हम संसार
और प्राकृतिक नियमको अपने वशमें करें, लोमी और कामीको
कांटों और चुमनेवाले पदार्थोंके अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं
हो सकता है। और यह भी कि आत्मासे अनिमन्न पुद्गलवाह
में दिलको वास्तविक संतोप प्रदान करनेको शक्ति नहीं हैं जो
केवल आत्मिक ज्ञानसे मिलती है।

श्रादमको जो मिट्टीका पुतला कहा गया है उसके निमिन्त यह बात जानने योग्य है कि श्रातमा तीन प्रकारकी मानी गई है:—

- (१) वाह्य प्रात्मा (शारीरिक व्यक्तित्व),
- (२) श्रन्तरात्मा ( जीव ), श्रौर
- (३) परमात्ना (ईश्वर)।

निर्वुद्धि मनुष्यृत्यपनि तर्दे केवल शारीरिक व्यक्तित्व समभूते हैं जो प्रकृतिके संयोगसे वना है और नाशवान है । बुद्धिमान खादमी अपने तर्दे जीव जानता है जो अविनाशी है और शुद्ध (पाक) होने पर परमात्मा (ईश्वर) हो जाता है । इनमेंसे प्रथम प्रकारका विचार अर्थात् पापी दुनियादाग्की वाह्य आत्मा वह व्यक्तित्व है जिसका उल्लेख इन्जीलके आपमें है।

१४-पापके वाद हाविल और कायन आदमके संतान उत्पन्न होते हैं जिनमेंसे हाविल भेडोंका चरवाहा और कायन पृथिवी का जोतने वाला है। यह दोनों अपने २ उद्योगोंकी मेंट ईश्वरके सामने लाते हैं परन्तु हाविलकी मेंट स्वीकार होती है और कायनकी नहीं। कायन इस पर हाविलको मार डालता है जिस पर खुदा उसे आप देता है। फिर सेत (= नियुक्त) आदमका पुत्र डत्यन्न होता है और सेतका पुत्र अनूस है 'जब मनुष्य अपने तई परमात्माके नामसे कहने लगे" (देखो, पैदायशकी किताब वाव ४ ग्रायत २६ उसके सम्बंधमें व पन्नेकी कोर पर दिये हुये नोट)।

१५-इनमें हावील अन्ध विश्वास है जिसकी दृष्टि आत्माकी और है परन्तु कायन दलील है जो पुद्गलसे विवाहित है। इसलिये हाविल भेडों (पदार्थ चिह्न)का रखवारा है और कायन स्मि (= पुद्गल) का जोतनेवाला है। स्नाताओं की संद्रका भाव उनके निजी उद्योगोंका फल (परिणाम) है जिनमें हाविल का उद्यम जीवनके विभागका उत्तमोत्तम परिणाम अर्थात् भेडका सा नम्र माव (उत्तम मार्वव) इत्यादि हैं और कायनकी मेट केवल पुद्गलक्षानका उत्तमोत्तम फल अर्थात् विजलोकी रोशनी परोहेन इत्यादि २ हैं।

हाविलका कर्तन्य स्त्रामाविक रीतिसे ईश्वरको, जो परमात्मा-पनकी पूर्णता और आनन्दका आदर्श है, स्त्रीकार होता है। क्योंकि उत्तम मार्द्व इत्यादि ही वास्त्रविक मार्गकी पैड़ी हैं। परन्तु दलील और (अन्य) विश्वास आपसमें स्वामाविक विरोध रखते हैं। क्योंकि इनमेंसे एक आहानुवर्ती और दूसरा परीक्षक है। इस हेतु, हाविलको कायन मार डालता है।

१६-कायनको जो शाप दिया गया है वह भी दलीलकें साथ विधि मिलान रखता है और उसकी विवेचना, पूर्ण रोतिसे 'की ओफ नालिज' के ४ थे वावमें की गई है। यहां हमको उस विषयमें प्रवेश करनेका अवकाश नहीं है परन्तु सेत जिसका अर्थ नियुक्तिका है वह आध्यात्मिक ज्ञान है जो मृत (अन्य) विश्वासके स्थान पर स्थापित होता हैं। इस आध्यात्मिक तत्व-कान पुत्र अनूस है जो अपने तई ईम्बरके नामसे विख्यात करता है। अर्थात् जो अपने तई परमात्मा जानता है।

यहृदियोंको घार्मिक पुस्तकमें कथित आदमके पाप ( आहा

## असहमत-

उल्लंबन ) का पेसा भाव है। वह किसी सर्वत्र परमात्माके तुम्ब्र वानवी दम्पतिके पापोंसे कोधित होनेका इतिहास नहीं है और न कोई मनुष्य जातिकी जंगली अवस्थाकी गढ़ी हुई बालकहानी ही है परन्तु एक पेसे आध्यात्मिक विद्यानके कतिपय मुख्य सिद्धान्तोंका वर्णन है कि जिसके मन भावका परिचय आधुनिक विद्यानकी निसवत बहुत ज्यादा ठीक और बुद्धियुक्त है।



## ंपांचवां ज्यारुयान । देवी देवताओंवाळे धर्मा ।

## (ख)

इन्जीलके नूतन पहद्नामेमें, जो प्राचीनए हद्नामेका परिपूर्ध, कारक कहा जाता है, ज्यान देनेसे इन्जीलोंकी सबसे अधिक ज्यान देने योग्य वात, उनकी आप्यानिक शिक्षा पाई जाती हैं। जिस 'क्षानको कुड़ी'के खोजाने पर हज़रत ईसाने वनी इसराय-लंके आलिमों (विद्वानों)को धिकारा था उसी कुड़ीकी, मसीहाई छपदेशके गुप्त अर्थोंको समफनेके लिए भी आवश्यका है। अवश्य ही कहीं र अमृल्य रहा भी वहिर भाग पर पड़े हिंश गोचर होते हैं परन्तु ठीक इस कारण वश कि वे यों खुले यड़े हैं और किसी आभूपणमें जड़ित नहीं हैं वे प्रत्येक प्रकारके पदाधोंमें विठाए अथवा जड़े जा सकते हैं। नूतन एहदनामे पर खान देनेसे उसमें दी हुई मसीहाई शिक्षाके सिद्धान्त निस्नप्रकार पाए जाते हैं:—

१—आत्पाका परपारमापन तथा उसकी सम्पूर्णता । १—"जब कि उसने उन्हें खुदानेकहा,।"( यहुकाकी हन्जील भ्र० १० आ० ३४)।

- २—"तुम दुनियाके नूर हो। जो नगर पर्वत पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सका है।" (मतीकी इन्जील अ० ४ ग्रा० २४)।
- ३—"तुम पृथ्वीके नमक हो।" ( यती ४। १३ )।
- ४—"प्यारो ! हम इस समय खुदाके पुत्र हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होगें । हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होगें । कारण कि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है।" (यहुझा ३।२)।
- ४—''देखो खुदाका राज्य तुम्हारे भीतर्रः है ।"( लूकाकी इन्जील १७। २१)।
- ६ " अौर आकाश पर कोई नहीं चढ़ा तिवाय उसके जो आकाशमें है।" यहुता ३।१३)।

## र-आदमका पाप व पतन।

- १—" इसलिए कि सवने पाप किया है ग्रौर खुदाके जला-लमें कम हैं।" (रोमियों ३।२३)।
- २— 'क्योंकि खुदाने मिथ्यात्वमें सवको डाल रक्खा है।" (रोमियों ११। ३२)।
- रं-जानकी कुञ्जीसे मुक्तिका मिछना।
  - १—'हे विद्वानों ! तुम पर शोक है कि तुमने बानकी कुत्री

का लोप कर दिया। तुम आप मी प्रविष्ट न हुए और अन्य प्रविष्ट होनेवालोंको तुमने रोका।" (लूकाकी इन्जील ध्र• ११ आ० ४२।)

- २—"धौर तुम सत्यसे विश्व होंगे और सत्य तुमको मुक करेगा।" (यहुका ८।३२)। -
- ३—"श्रस्तुः चाहिए कि तुम पूर्ण हो जैसा कि तुम्हारा श्राकाशीय पिता पूर्ण है।" (सती ४।४=)।
- ४-- बन्धन पापों अर्थात् कर्मीके कारण वश है।
  - १—"और मनुष्य दीपक जलाकर पैमानेके नीचे नहीं धरते हैं।" ( मतीकी इन्जील अ० ५ आ० १५ )।

(यहां पर इशारा प्रत्यक्तरीत्या झानावरणीय कर्मकी छोर है जो आत्माके सर्वे गुण पर आवरणकी भाति (कान=इक्स× आवरण=परदा) पड़ जाता है।)

- २—''जो कोई पाप'करता है पापका गुलाम है।" ( यहुन्ता की इन्जील अ॰ = आ॰ ३४)
- ५—इस वंधनसे मुक्ति तपश्चरण एवं अन्य नियमों पर अमल करनेसे, जो इच्छायोंके विनाशक हैं, प्राप्त होती है।
  - १—''कारण कि यदि तुम शरीरके अनुसार जीवन न्यतीत करोगे तो अवश्य मरोगे और यदि आत्मासे शरीरके

कार्योंको विष्वंस करोगे तो जीवित रहोगे।" (रोमियाँ अ० = भ्रा० १३)

- २—"जो कोई शरीरके लिए वोता है वह शरीरसे दुःखोंकी फसल किरोग और जो कोई श्रात्माके लिए वोता है वह श्रात्मासे श्रनन्त जीवनका लाभ करेगा।" (गलातियों ६। =)
  - २—"प्रस्तुः, अपने उन अवयर्वोंको मुर्वा करो जो पृथ्वी पर हैं। (कलेसियों अ ३ आ० ४)
- ४—''श्रौर शारीरिक प्रवृत्ति मृत्यु है परंच आत्मिक प्रवृत्ति जीवन और विश्वास है।" (रोमियों अ॰ = आ॰ ६)
- ४—"सकेत फाटकसे प्रविष्ट हो। कारण कि वह द्वारा बौडा है पवं वह मार्ग विशाल है जो दुःखको पहुंचाता है धौर उससे प्रवेश करनेवाले वहुत हैं कारण कि वह फाटक सकेत है धौर वह मार्ग सकड़ा है जो जीवनको पहुँ-चाता है धौर उसको पानेवाले धोड़े हैं।" (मत्ती ध्र० ७ धा॰ १३-१४।)
- ६—'खेद है तुम पर जो अब भर पूर हो क्योंकि भूके होगे। खेद है तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। धन्य तुम भूके हो क्योंकि सुखी होओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे।" (लूका अ॰ ६ आ॰ २४ व २१)।

- "यदि कोई मेरे पीछे ग्राना चाहे तो श्रपनी ख़ुदीसे इन्कार करे (इच्छाको मारे) ग्रीर श्रपनी क्रास (सलीव) उठाए ग्रीर मेरे पीछे होले।" (मत्ती अ०१६ श्रा॰ २४)।
- म् मीर जो कोई अपनी सलीव नहीं उठाता है और मेरे पीछे चलता है वह मेरे योग्य नहीं है।" (मत्ती अ०१० आ०३८)।
- १—"यदि कोई मेरे पास ग्राए ग्रौर ग्रपने पिता ग्रौर माता ग्रौर स्त्री ग्रौर संतान ग्रौर भाइयों ग्रौर विहनों विक ग्रपनी जानसे भी दुर्गमनी न करे तो मेरा शिष्य नहीं हो सक्ता।" ( खुका ग्र॰ १४ ग्रा॰ २६ )।
- १०—"जो कोई अपनी जान वचानेको कोशिश करेगा वह उसे खोएगा। और जो उसे खोएगा वह उसकी जीवित रक्खेगा।" ( लुका अ० १७ आ० ३३ )।
- ११—"लोमडियों के मह होते हैं छौर पवनके नभचरों के घौंसले, परन्तु मनुष्यके पुत्रके लिए शिर घरनेकी भी जगह नहीं है।" (मत्ती छ० = छा० २०)।
- १२—"परिश्रम और पीड़ामें, वारहा जागृत भवस्थामें, भूक श्रीर प्यासकी तृष्णामें, वारहा उपवासोंमें, शीत श्रीर नग्न-पनकी भ्रवस्थामें।" (करन्थियों भ्र० ११ आ० २७)।
- १३-- "......शौर कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने श्राकाशके

साम्राज्यके तिए अपने आपको नपुंसक वनाया है।\*
(मत्ती अ॰ १६ आ० १२)।

- १४—"दक्ति में ग्रपने शरीरको ताड़ना करके वशमें लाता हूं। (१—करन्यियों ग्र० ६ ग्रा० २७)।
- १४—"श्रोर जो मसीह ईस्के हैं उन्होंने शरीरको उसकी वसनाश्रों श्रोर इच्छाश्रों समेत सलीव पर खींच दिया है।" गलीत्यों श्र० ५ श्रा० २४)।
- र्ह—"ग्रस्तुः, प भाइयो ! में खुदाकी रहमतियाद दिला कर तुमसे दिन्ती करता हूं कि तुम अपने शरीरोंका जीवित श्रोर विश्वद श्रोर ईश्वरका प्रसन्न करनेवाल विलदानके तोर पर भेंट कर दो। यही तुम्हारी उपयुक्त सेवा है।" (रोमियों श्र॰ १२ ग्रा० १)।

ऐसा प्रकाश है जो यह फिलासफीके अमृत्यवान विखरे हुए लाल एवं रक्ष हमारे प्रश्नों पर डालते हैं। ईसाई मर्माइ (Gnostics) भी 'पूर्णताको, उन्हीं धार्मिक मनुष्योंका, जो पुर्गल और इन्द्रियोंके फन्दोंसे स्वतंत्र हो चुके हैं. भाग सममते थे। कारण कि उनके अनुसार पुर्गल व पाप। एक दूसरेसे) पृथक् नहीं हो सके हैं।" इस सम्प्रदायके अनुसार पूर्णता केवल-झानके मार्गसे हैं और मर्म्म झानके प्रविष्ट होने (शिक्षा पाने) से प्राप्त हो सकी है। "वह एक अभ्यंतर आतिमक अवस्या है जो मर्म्मझानसे प्राप्त होती हैं और जिसका मसीहसे कोई जीवनका सम्बंध नहीं है।" (ई॰ रि॰ ए॰ मा॰ ९ पत्र ७३३)।

गुप्त मर्म्म इानके सम्बंधमें मसलूव होने, फिर जीवित हो जाने और श्राकाश पर उठ जानेकी शिक्तां ईसाई लोग पेसे ही अनभिन्न हैं, जैसे हिन्दू अग्नि, इन्द्र और सूर्थ्यसे। ईसाका समस्त जीवन प्रवीण द्रष्टांतींका एक संग्रह है जिसमें धर्ममें उन्नति करनेवाळी श्रात्माका प्रभाव दिखलाया है। जब श्रात्माके परमात्मापनका विचार मनमें उत्पन्न होता है तो कहा जाता है कि ईस् अथवा कृप्णकी उत्पत्ति हुई। जीवनसे उसका अत्य-थिक स्नेह हो के कारणसे उसका सम्बंध उत्पन्न होनेके समयसे हो गडओंसे पाया जाता है। ( संस्कृतमें गऊसे भाव इन्द्रियोंसे है। और उनको आधीन कर एवं उन पर विजय पाना गऊओं की रत्ना करना है जिसको गऊरत्ना कहते हैं। (देखो पी० पच० वी० मार्ग २ पत्र ४२०)। कुमारी माता मरियम बुद्धि है जो आत्माकी प्रकृतिसे गर्भवती होती है । मसीहका पिता एक बढ़ई है जो एक और युक्तियुक्त स्वरूप उस बुद्धिका है जिसका रूपान्तर हिन्दुओंका देवता गयोश है। कारण कि वढ़ इं चस्तुओं को काटता है ( Analysis = तत्त्व निकास ) और जोड़ता है ( Synthesis = संयोग )। मसीहका गर्भमें आना विदून मैथुत पापके प्रशांत् विशुद्ध रूपमें होता है। कारण कि यह गर्म खुद्धि को होता है स्त्री पुरुपके संयोगसे नहीं। वालक मसीह गुप्तरीत्या उन्नति पाता रहता है। जब तक कि उसके शत्रु नए हो जाएँ जिसका अर्थ यह है कि सम्यक्दर्शन (श्रद्धा) प्राप्त होनेके

पश्चात् मसीहाई पद उस समय तक प्राप्त नहीं हो सका कि जब तक अर्थातर आत्मिक प्रवृत्ति दुर्व्यसनों, दुए सभावों और द्विचारोंको उपयुक्त रीत्या नष्ट न कर दे। फिर तपश्चरण करना पड़ता है। जिसके कारण कतिपय अद्भुत शक्तियां आत्माको प्राप्त हो जातीं हैं। अव वह समय आ जाता है कि ज्ञव शिष्य प्रारब्धके चौराहे पर अपनेको जीवन और मृत्युकी शक्तियोंको हाथमें लिए हुए खड़ा पाता है। क्योंकि इन वलिष्ठ शक्तियोंका सांसारिक उन्नतिके लिए प्रयोग करना ही आत्मो-श्रतिकी जड़ काटना है। यही प्रलोभन है। इसीके विषयमं इन्जीजमें कहा गया है कि शैतानने ईसुको संसारके राज्य दिख-बाए जो उसको सिजदां करनेसे प्राप्त हो सक्ते थे। परन्तु निर्वाण मुमुद्ध साधु अव अपने इस इरादेसे कि वह अपने ( वहिरातमा ) को मसलूव करे, नहीं वदल सक्ता है। अस्तु वह अपनी सलीव अपने साथ लिए फिरता है और गोलगोधाके ख्यान पर, जिससे भाव खोपड़ीके स्थानसे हैं, मसलूव होता है । खोपड़ीका विशेष अर्थ यह है कि मेजेमें एक योगके वहे चक्रका स्थान है जिस पर अंतमें घ्यान जगाया जाता है। इस विवेच-नकी पुष्टिमें इन्जीलकी निम्नलिखित आयतोंकी दिया जाता है:-

१-"ईस् अब तक अपने जलालको न पहुंचा था।" ( यहुसा की इन्जील अ॰ ७ अ॰ ३६ )

२- 'जिसने उस खुशीके लिप, जो उसके सामने रक्खी गई

थी, शरमिन्दगीकी परवा न करके सवीलका दु:स सहा। (इन्जील इवरानियों १२।२)।

यथार्थ जीवनमें, जो एकदम कसीर और प्रतापी है, प्रविष्ट होनेके कारणसे जो वहिरातमा ( शारीरिक व्यक्तिपन ) को मसलूब किया जाता है उसका फल इस प्रकार प्रकट होता है:—

१-चट्टानोंका फरना।

२-सूर्व्यका अंधकारमय हो जाना।

३-मन्दिरके परदेका ऊपरसे नीचेतक फट जाना। श्रौर

४-क्षरोंका खुल जाना श्रौर मुद्रींका दिखाई देना।

यह सव गुप्त समस्यायें हैं जो इस कालमें प्रथम बार आपकी बताई जाती हैं—

१-चट्टानों के फट जाने से अभिप्राय कर्मों की कठोर फौलाद की सी वन्द्रों का दूरना है । जो आत्माके अभ्यंतर शरीरमें पड़ी हुई हैं। आपने हिन्दुओं और जैनियों के पुरायों में पढ़ा होगा कि साधुओं के तपअरण से इन्द्रका आसन कम्पायमान होने लगता है और उत्ह्रप्ट साधु-श्रों के सर्वह होने के समय देवलों कके मन्दिरों के घर्षेट स्वयं बजने लगते हैं। इन विविध घटनाओं की यद्यार्थता यह है कि उत्तम ध्यानके पकाप्र होने से जो कर्मी के बन्धनों का दूरना होता है उनसे उत्पन्न होने वाली प्रवल है कंप कियाप, एक प्रकारके स्वस्मवर्की पुद्गल वर्ग- णाओं के विना तार (wireless) के तारवरकी द्वारा, उस सूच्म माहेसे, जिसके इन्द्रों के आसन और देवलोक के घराटे वने होते हैं, टकराती हैं जिससे वे कम्पित होने और वजने और शब्द करने लगते हैं। स्वर्गों के राजाओं (इन्द्रों) के आसनों के हिलने और देवों के (स्वर्गों के निवासियों) के महलों के घराटों के वजने का यही कारण है।

र-सूर्यके श्रंधकारमय होनेका भाव सीमित मनके कार्या लयके वन्द हो जानेसे अर्थात् इन्द्रियों और वृद्धिके नष्ट होनेसे है। सर्वक्रताके प्रकट होनेपर यह सब नष्ट हो जाते हैं और फिर उनकी श्रावश्यका नहीं रहती है यह अवश्य है कि हम इन्द्रियों और वृद्धिको अति उपयोगी पाते हैं परंतु वास्तवमें यह श्रातमाकी यथार्थ एवं स्वाभाविक सर्वक्षताके पूर्ण सर्वमय प्रकाशको रोकनेवाले हैं। इनका नष्ट होना, जब वह तपश्चरणकी पूर्णताके कारणसे हो, अति धन्य है। कारण कि तत्वण ही भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालोंका पूरा पूरा झान उनकी पराजय पर प्राप्त हो जाता है यद्यपि अन्य सर्व स्थानोंपर उनका नष्ट होना अवश्य ही एक महान संकट है।

रे-मन्दिरके पर्देका फटना भी एक गुप्त शिक्षा है। जो पर्दा कि फटता है वह किसी हाथोंसे वनाए हुए चूने और ईंट

के मंदिरका नहीं है। सुतरां श्रात्माके मंदिरका है। श्रभ्यंतर प्रकाशके ऊपर जो परदा पड़ा हुआ है उसके हटनेसे यहां भाव है जिससे परमात्मापनका यथार्थ वकाश हो जाता है, न कि एक चूने ग्रथवा पत्यरके वने हुए मन्दिर वा उसके किसी भागके नष्ट होनेसे। धातिमक प्रकाश इस श्रभ्यंतर परदेके फटनेका तत्कालीन फल है। ४-परन्तु सबसे सुन्दर थांलकार जो इस स्थान पर व्यवहत हुं श्रा है वह कवों के खुल जानेका है। जिस वस्तुने यहां भ्रमिप्राय है वह प्रकट रूपमें किसी कृतस्थानकी कृत्रोंकी कतारें नहीं है जिनमें मुदें दफन पड़े रहते हैं। धौर न मुदौंकी सड़ी हुई लाशोंके किसी प्रवल शक्तिसे फेंके जाने धौर जनतामें प्रकट होनेसे हैं। सुतरां मानुपिक सारण शक्ति के कहस्थानसे है जहां भूतकालकी घटनाएं, ( पेन्द्रिय ) उत्तेजनापें श्रौर विचार संस्कार उसी तरह से दफन पड़े रहते हैं जैसे पृथ्वीके भीतर मुदें। यह शिज्ञा पिञ्जली योनियोंके हालातका याद आना, जो तप-श्चरण द्वारा संमव है, प्रकट करती है।

समसे यह कहना कि आवागमन इसाई धर्मिका कोई गुख्य सिद्धान्त नहीं है और यह कि इसकी शिक्षा पूर्णतया इस सिद्धा-न्तके विरोधमें है अपयुक्त है। यथार्थता यह है कि जो लोग देसा ख्याल करते हैं उन्होंने अपनी इन्जीलको इस शिक्षाके लिहाज्से कि "जो पढ़े वह समसे" जिसका हम पहिले उहे का कर खुके हैं, नहीं पढ़ा है। जैसा अव आपको विदित हो गया है। इन्जीलमें गुप्त सिद्धान्त और समस्यायं प्रत्यत्तमें अर्थहीन शब्दोंके नीचे हुपे हुए हैं। यदि पसा न होता तो यह कभी नहीं कहा जाता:—

"में दृष्टान्तोमें अपनी जिहा खोलूंगा। में वह वात प्रकट कढ़ेगा जो सृष्टिके प्रारम्भसे अव तक गुप्त ;रही हैं।" (मत्ती की इन्जील अ० १३ आ० ३४)।

यहुन्नाकी इन्जीलके आठवें अध्यायकी ३२ वीं आयतका अर्थ यहां पर बहुत उपयुक्तता रखता है। वह कम्मीकी केंद्र है। जिसका उल्लेख ईस् निम्नलिखित शिक्तामें है।

"श्रौर तुम सत्यसे श्रभिश होगे श्रौर सत्य तुमको मुक करेगा।" (यहुन्ना अ० = आ० ३२ )।

वह काल्पनिक विवाद, जिसका उद्घेख इसके पश्चात्की आयतोंमें अङ्कित है, उस केंद्र स्वरूपके समभानेकेलिए, जिसका हवाला दिया गया है 'आकिलान रा इशारा वस' (समभ दारको इशारा ही वहुत होता है) के तौर पर गडा गया था। निम्नमें इसके संबंधकी आवश्यक आयतें दी जाती हैं:—

"३३-उन्होंने उसे जवाव दिया, हम इब्राहोमकी नसलसे हैं और कमी, किसीकी गुलामीमें नहीं रहे। तू क्योंकर कहता है कि तुम मुक्त किए जाश्रोगे। "३४-ईस्ने उन्हें जवाब दिया-में तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पापका गुलाम है।

''३४-श्रोर गुलाम सदा घरमें नहीं रहता परन्तु वेटा सदा रहता है।

"३६-श्रस्तु, यदि वेटा तुम्हं मुक्त करेगा तो तुम वास्तवमें मुक्त होगे।"

यदि हम इन आयतोंका ठीक निर्णय करना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि पहिले उन कार्योंको दर्याप्त करें जो उनमें पृथक् पृथक् निश्चित किए गए हैं। सावधानतापूर्वक ज्यान देनेसे श्रात होगा कि २४ वीं आयतमें इस प्रश्नका कि-आया गुलामीसे भाव जातीय अथवा देशिक दासता है, जा ३२ वीमें उठाया गया है, जवाव दिया गया है। जवाय साफ है। पापकी गुलामीसे अर्थ है, न कि जातीय गुलामीसे । ३५ वीं आयतमें दासता और पुत्रकी अवस्थामें भेद प्रकट किया गया है। जिनमेंसे पहिलीको खतम होनेवाली और दूसरीकां निख माना है । अन्तमें ३६ वें में यह ते किया गया है कि क़ेदसे यधार्य मुक्ति (शब्द यधार्य यहाँ उपयुक्त है ) केवल पुत्र ही दे सक्ता है जो सदैव रहेगा। अद शब्द पुत्रका अर्थ ईस्की भाषामें उम आत्मासे है जिसने परमा-त्माके पद और प्रतापको प्रात कर लिया हो। संद पाल लिखते हैं-"इसलिए कि जितने, खुदाके कमाल दृष्टिकोण करके चलते हैं, वह ही ख़ुदाके पुत्र है.......... आत्मा, खतः हमारी आत्माके

साथ मिलकर साची देता है 'कि हम खुदाके पुत्र हैं और यदि पुत्र हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं अर्थात् खुदाके वारिस और मसीहके हम भीरास, इस शर्तपर कि हम उसके साथ दुःख उठापें, जिससे कि उसके साथ प्रताप भी पापें।" (इन्जील, किताव रोमियों थ्र० = थ्रा० १४-१६-१७) अस्तु, यदि हम ध्रपने, निर्णयोंको अभवार अङ्कित करें तो निस्निलिखित विषय प्राप्त होते हैं।

- (१) शब्द गुलामीका अर्थ ,धर्ममें पापकी केंद्र अथवा वन्धन हैं।
- (२)यह केंद्र नित्य नहीं हैं परन्तु पुत्रावस्था नित्य है। और
- (३) श्रात्मा यथार्थ मुक्तिको उसी समय 'पाती है जब कि वह पुत्रावस्थाकी दशा प्राप्त कर लेती है।

यह विषय कैनधर्मकी शिक्षासे नितान्त सहमत है। श्रौर वास्तवमें धर्मके सायन्स हीके तीन नियम हैं। इनसे श्रावागमनके सिद्धान्तको पूर्णता पूरे तौरसे प्रकट नहीं होती। श्रौर यह सम-कदार मनुष्यके लिए संकेतमात्र हैं। यदि पढ़नेवाला श्रव अप-नेसे यहाँ प्रश्न पूछे कि—पाप क्या वस्तु है ? तो वह शीघ्र इस बातको देख सेगा कि इस नामका कोई जीवित व्यक्ति श्रथवा पदार्थ नहीं हो सक्ता है। यह तो एक मात्र शब्द है। श्रौर यदि हम श्राजसे क्यामतंके दिन तक इसकी खोज करते रहें तो यह विश्वसनीय है कि वह सदैव एक मात्र शब्द ही पाया जायगा। ययार्थता यह है कि पापका अर्थ दुफ्त्योंका करना है कारण कि पाप कोई वास्तविक व्यक्ति श्रयवा पदार्थ प्रकृतिमें नहीं है । इसलिए पापकी गुलामी प्रकटक्ष्पमें कृत्यों श्रयीत् कम्मेंका वंधन है जिससे झुटकारा पानेसे पुत्रावस्थाकी हालत प्राप्त होती है।

अव यदि पाठक इस विषय पर और ज्यान देगा और प्रश्न उडायेगा कि ब्रात्मा प्रपने कर्मोंसे कैसे वंघती है ? तो वह श्रांग्न उन निर्णयों पर पहुँच जायगा जो हम श्राश्रव शौर दंघके निमित्त में पहिले निकाल चुके हैं। कारण कि यह असम्भव है कि किसी ययार्थ सत्ता रखनेवाले जीवित भ्रात्मा वा पटार्थको - केवल व्याली विचारों श्रयवा कल्पनाश्रों वा मृद्योंसे वांधा जा सके । इसके लिए किसी वांधनेवाली शक्तिकी आवश्यका है। श्रीर बांधनेवाली शक्तिका किसी द्रव्य वा पदार्थके शस्तिवसे विजग विचारमें ग्राना ग्रासंमय है। यहां पर जैनधर्मकी ठीक कींक वैद्यानिक शिक्ता उत्हरशीत्या उपयोगी प्रमाणित होती है कारण किज़व कि कुठ धर्म, शब्द मात्र असे म्रान्त, माया यादिसे आत्माको बांधना चाहने हैं, फुछ धोयेरूपमें इच्हाका उहेज करते हैं श्रीर कुछ इस प्रकारके साधारण गव्होंको व्यवहत करते हुँ जैसे कर्म-हत्य-पाप श्रौर प्रारम्ध । विहान (सायन्स) की तरहके ठीक ठीक जानकी आवश्यका पर हम पहिले जोर दे चुके हैं। श्रोर यह जाहिर है कि धर्म्मोंके माने श्रोर सम केवल थोयी समस्यायों ही पर अवलम्वित हैं।

यह बुद्धिगय नहीं है कि अव कोई मनुष्य ऐसा मिले जो वहुप्राकी इन्जीलके श्राठवें श्रध्यायकी इन्तीसवीं श्रायत्में श्राप हुए शब्द पुत्रका अर्थ इस् नासरी लगाए। परन्तु यदि कोई-पसा ख्याल करे तो यह याद रखना चाहिए कि एक आतमा बुसरी ब्रात्माको शात्मोन्नतिके कार्यमें इससे अधिक सहायता वहीं दे सकी है कि उसको श्रावागमनकी कैदसे छुटकारा पानेका मार्ग वतलादे। श्रौर यह भी नहीं है कि हमारे निजी विश्वासोंका कुळ प्रभाव इस कार्य पर पड़ता हो, कारण कि प्राकृतिक नियम मनुष्यों ग्रर्थवा उनसे नीच व ऊंच श्रवस्थाके श्राणियोंकी इच्छाओं पर निर्धारित नहीं हैं सुतरां श्रपनी स्वतंत्र किया रखते हैं।इसलिय जब कतिपय मनुष्य ऐसा कहते हैं कि छनको यह विचार विशेष संतोषदायक प्रतीत होता है कि उनको कोई व्यक्ति अपनी कृपासे मुक्ति दे देगा तो वह सूठी रज्ञासे ग्राघवस्त हो जाते हैं ग्रौर अपनेको एक ऐसे प्रत्यक्तमें वेजान ज्वालामुखी पर्वतको शिखा पर सुला देते हैं जिसकी षाख्य शांति शीघ्र दी अचानक नष्टतांके उद्देगसे परिवर्तित हुआ चाहती है। उन नियमोंसे, जो श्रातमांके संवंधमें पहिले वर्णित किए जा चुके हैं यह साफ प्रकट होता है कि उसकी कैदको कोई मनुष्य उसके वाहिरसे किसी दांजतमें नहीं तोड़ सका है। इसका कारण यह है कि एक श्रात्मा दूसरी आत्माकी इच्छाश्रों पर अधिकार नहीं रखती है जो इस कारणवश कि वह आत्मी अौर पुद्गलके मेलके कारण हैं जब तक कि वह स्थित हैं ध्रपना प्रभाव ध्रवश्य दिखाती रहती हैं।

मुद्दि जी उठनेके संवंधमें ईसाकी शिला, जो ईसाईयोंके आवागमनके विरोधकी अन्तिम गढ़ी है, स्वयं आवागमनको प्रमाणित कर देती है यदि उस पर दार्शिक दृष्टिसे ध्यान दिया जाय। यह शिला, कतिपय सद्दाकियोंके इस प्रश्नके उत्तरमें कि-कयामतमें पक अमुक स्त्री किसको पत्नी होगी ? जिसने इस जगतमें सात भाइयोंसे, उनके पकके पध्यात दूसरेके मर जाने पर विवाह किया था, दी गई थी। और उसका विषय शब्द व शब्द निम्नप्रकार है (देखो लुकाकी इन्जील अ० २० आ० ३४-३६):—

"इस जगतके पुत्रोंमें विवाह शादी हाती है परन्तु जो लोग इस योग्य माने जांयगे कि उस जगतको प्राप्त करें प्रौर मुद्दींमेंसे जीविन हा उठं, वह विवाह नहीं करते थ्रौर न उन की शादी कराई जाती है। ध्रौर न वह फिर मर सके हैं कारण कि वह देवोंके सहश हैं थ्रौर ईश्वरके पुत्र हैं इस कारण कि व क्यामतके पुत्र हैं।"

·यहाँ यह प्रत्यत्तरीत्या चताया गया है:—

(१) कि कयामत प्रत्येक मनुष्यके लिए नहीं है सुतरां केवल उन्हीके लिए है जो उस जगतके पानेके ध्योर सुदोंसे जी उठनेके योग्य माने जाते हैं।

- (२) कि उस जगतमें विवाहकी रीति रिवाज नहीं है। श्रीर
  - (३) जो लोग मुदंशि जी उठते हैं वह श्रनादि जीवन पाते हैं श्रीर क्यामतके पुत्र होनेके कारण ईश्वरके पुत्र कहलाते हैं।

परन्तु इसमेंसे पहिली वात ही कयामतके सिद्धांतके संबंधमें प्रचिति शिक्षाकी धातक है जिसके ध्रनुसार भत्येक मनुष्य योग्यताका ध्यान न रखते हुए जीवित किया जायगा । इस् प्रकटरीत्या कहता है कि वह ध्रवस्था केवल उन्होंके लिए है जो उसके योग्य समम्ते जायगे । इसरी वात सर्व साधार रणके ध्रकीदेके ध्रोर भी विरुद्ध है जिसके ध्रनुसार स्त्री पुरुष पौद्गलिक शरीरोंके साथ जी उठेंगे और वंश एकत्रित किए जायगे । अब यदि मुद्दोंसे जीवित हुए मनुष्योंमें स्त्री पुरुपका मेद होगा तो उनकी ध्रवस्था उन विधवाध्राकी सी होगी जिनको पुनर्विवाह करनेकी आहा नहीं दी गई है, ध्रोर जिनके साथ ईसाई लोग इस कारणसे कि वलात्कार उन पर जीवनभरका वैधव्य डाल देना ध्रद्या ध्रोर अन्यायका काम है, ध्रात्मत ध्रानु कम्पा प्रकट करते हैं।

हम पूंछते हैं कि क्यामतके वादके जगतके उन मनुष्योंकी क्या अवस्था होगी ! जो पुरुप और स्त्री तो होंगे परन्तु जो : विवाहके मुखसे वैचित रक्खे जांयगे ! क्या इन्ह्रीका अवयव :

· ~ · .

जव कि वह अपना काम न कर पावे, असह दुःखका कारण न होगा? और पेसी प्रत्येक आत्मासे, जिसने कभी किसी प्रकारके नियम और कियाका पालन नहीं किया है और जो तपस्याके तना द्वार और संकुचित मार्गमेंसे नहीं, सुतरां किसी मोल-प्रदायककी कृपा च अनुप्रहसे ईश्वरके राज्यमें प्रविष्ट हुई है, यह आशा करना कि वह एक जैन अथवा हिंदू विश्वयाके सदश सबैच परहेजगार बनी रहेगी, ब्यर्थ है। हां ! ऐसी ही कठिनाइयां हैं जिनमें अवैद्यानिक विचार पड़ा करते हैं जब वह घटनाओं के विपरीत मत देने पर उताह होते हैं।

तीसरी वात अर्थात् नित्य जीवनको जीवित हुए मनुष्योंका पालेना भी रतना ही आश्चर्यकारक है। सांसारिक आत्मा द्रव्य (नूर) और पुद्गलका समुदाय है और समुदायका यह लक्षण नहीं है कि वह अविनाशोंक हो। और न अमर जीवन कोई ऐसा पदार्थ है कि जो दो दो आनेको पुड़ियायोंमें अत्तारोंके यहां मिल संके। यथार्थता यह है कि क्यामतका सिद्धान्त वास्तवमें आवागमनका सिद्धान्त है यद्यपि वह गुमसमस्यावाली भाषामें श्रुपाया गया है! यहूदी लोग इससे अपःरिचित न ये और फरासी लोग प्रकटरीत्या इसको मानते थे। इनके पहिले यह मिश्रवासियोंको ज्ञात था, जिन्होंने अनुमानतः पारसियोंसे किसी प्रकार प्राप्त किया था। परन्तु क्यामतके दिवसके ईम्बरका यथा प्रारंभ हिन्दुओंका देवता यमराज है, जो जीवोंके मरने

पर डमके पुग्य और पापका परिमागा लगाता है। श्रीर उनको छनके योग्य स्थानों पर भेज देता है।

यह यमराज कर्मा (प्राकृतिक नियम) का चित्र (रूपक) है जो इस कारणवश कि वह विभिन्न द्रव्यों घोर उनके प्राकृतिक गुणों श्रौर शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला परिणाम है, किसी द्शामें भूल नहीं कर सका है। परँच मुदौंके एक नियत दिवस जगतके धन्त पर जी उठनेकी कल्पना इस सिद्धांतसे किसी धर्ममें भी सम्बंध नहीं रखती थी। यद्यपि कतिएय ग्रास्त्रोंका उपदेश वाह्य शान्तिक अर्थमें इस प्रकारके अर्थको खींचनान कर स्वीकार कर सक्ता है। यथार्थ भाव यह था कि प्रत्येक व्यक्तिके मरने पर उसकी त्राक्वत (भविष्य) का निर्णय कर्मिक नियमसे, जो मृत्युके देवताके रूपमें बांधा गया है, स्वतः हो जाता है । और वह एक नवीन योनिमें द्वितीय वार जन्म धारण करनेकेलिए प्राकृतिक आकर्षण्से पहुँच जाता है। यह ऋम जनम मरणका निर्वाण प्राप्ति तक, जिसका अर्थ मृत्यु पर विजय पाना अर्थात् मुदोंसे जी **उटना है, वालू रहता है। मुद्दिं**से श्रमित्राय उन समस्त श्राताश्रों से हैं जो श्रात्मावस्थामें जीवित नहीं हैं जैसा कि इन्जीलकी निम्नलिखित श्रायतमें श्राया है (देखो मत्तीकी इन्जील श्र० = था० २२ ):--

"मुरदोंको अपने मुदें दफ्त करने दो।" इन्जीलकी किताव मुकाशफा (प्रकाशित वाक्य) का भी पेसा ही भाव है ( देखो छ० १ छा० १८) कि जहां एकपूर्णात्मा ( जीवन मुक्त ) कं मुखसे कहलवाया है कि:—

" में वह हूँ जो जीवित रहता है और मर गया था और देख में प्रवन्त समय तक जीवित रहूँगा । आमीत ! और मौत थौर दोजज़की कुञ्जियां भेर पास हैं।"

अंस्तु. मुद्रींसे जी उठने श्रयका क्यामतका अर्थ मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। प्रयांन् उस कमताईक दूर कर देनेसे है जो श्रातमपतनके कारणव्या उत्पन्न होनी है। यह कमताई राग श्रीर हेपके कारणसे है । जिनको कविकल्पनामें पाप और पुग्यका फल वांधा गया है । और चारिङको ठीक करके मृत्युको परास्त करनेसे दूर हो जाती है. जब कि वह मनुष्य जो 'उस जगतके पाने श्रौर मुर्दीमे जी उठने हे योग्य, व्याल किए जाते हैं" फिर कमी नहीं मर सके (देखों लृकाकी इन्जील घ०२० ग्रा०३६) इस प्रकार मृत्युका साम्राज्य उन्न प्रदेशमें सीमित है जहां राग और द्वेप धर्यात् व्यक्तिगत प्रेम श्रीर नफरत पाय जाते हैं। जैसा कि हम वैग्रानिक संवंधवाले व्याच्यानमें देख चुके हैं। राग और द्वेप कर्मोंके वंधन थ्रोंर श्रावागमनके वास्तविक कारण हैं। उनसे आतमा और पुद्रयलका मेल होता है जिससे व्यातमाकी शक्ति निस्तेज पड़ती है। यह वह ही वात है जो ईसाई समस्या परि-चायक विद्वानोंने स्वतः वतलाई है जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं यद्यपि उनको इस सम्पूर्ण विषयसे विवरणके साथ

परिचय न था। यह दियों के मर्म्म हानमें भी जो उनके धर्मका सचा पहलू है जैसा कि इस समय पूर्ण प्रकट हो गया होगा (कारण कि शाब्दिक धर्ध तो केवल वीजरहित पोस्तके भांति है) भ्रावागमनका सिद्धांत स्वीकार किया गया है (देखों ई॰ रि॰ पे॰ भा॰ ७ पत्र ६२६)। प्रो॰ मेचनीकोफ साहवका वक्तव्य है (देखों दि नेचर ऑफ मैन, पत्र १४३-१४४ :--

"कन्वालह (गुप्त समस्या ) के फिलसफाके जमानेमें यहूदी ध्यावागमनके सिद्धांतको स्वीकार करतेथे और इस बातको मानते थे कि ध्यादमकी ध्यात्माने दाऊदमें जन्म लिया था ध्योर भविष्यमें मसीह होगी।"

सच तो यों है कि आवागमनका सिद्धांत यह दियों के मतके प्राचीन प्रारम्भिक शिक्षामें गर्भित है। परन्तु अपने विषयकी भोर ध्यान देते हुए मृत्यु तो आत्मा और पुद्गाल के मेलका फल है इस कारण से कि वह दोनों ही स्वतंत्रताकी अवस्था (निज स्वरूप) में अमर हैं। कारण कि वह दोनों याने विशुद्ध आत्मद्रव्य और पूर्ण पुद्गाल के परमाणु असंयोजित हैं और इसिलिए नए होने के अयोग्य हैं। अस्तुः, जो कोई अमर जीवनका मुमुद्ध है उसकी चाहिये कि वह उसको अपने ही स्वभाव में अपनी आत्मासे उस वाह्य पुद्गाल के एक २ परमाणुकों जो उससे लिएटा हुआ है, पृथक् करके ढूंढ़े। यह एक ही तरहसे सम्भव है अर्थात् केवल तपस्याद्वारां। जब कोई मुमुद्ध सर्व प्रकार के राग और द्वेपसे

रहित हो जाता है तब कहा जाता है कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करली यद्यपि वह इस संसारमें मनुष्योंक मध्य जीवित रहता है जब तक कि उसका शरीर (वा विशेष सुगमताके साय उसके शरीर) पूर्णतया उससे विलग नहीं हो जाते। उस कालमें वह जीवन्मुक्त कहलाता है। अतन्तः जव वह सर्व प्रकार पौट्ग-जिक सम्वन्धोंसे क्रुटकारा पाता है तो वह तत्त्वण जोकके शिखिर पर विशुद्ध सूर ( द्रव्य )के रूपमें,पहुंच जाता ही श्रौर दि मोस्हाई (The most High = परमोत्कृष्ट परमातमा ) कहलाता है। क्यों उस जगतमें विवाह नहीं होता है श्रोर न कराया जाता है, इसका कारण यह है कि उस जगतमें लिङ्ग मेद ही नहीं है। र्जिंग मेदका सम्बंध शरीरसे है न कि आत्मासे। इस कारण वश एक ही ब्रातमा ब्रावायमनके चक्करमें कभी पुरुष और कमी स्त्रीका रूप धारण करती है। परन्तु जब वह इस संसार सागरके दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है तो उसके विषय प्रसंग के ख्यालात थ्रौर वह पौद्गलिक शरीर जो लिंग भेदकी इंद्रियों के लिए श्रावश्यक हैं, दोनों ही तप श्रौर ज्ञानकी अग्निसे जल जाते हैं। यही कारण है कि निर्वाणमें जीव न विवाह करते हैं और न उनका विवाह कराया जाता है। ग्रम्तु, इंश्वरके पुत्र ( Sons of God ) वह विशुद्ध ग्रौर पूर्या महातमा हैं जिन्होंने अपने उच्च आदर्शको प्राप्त कर लिया है थ्रौर जो परमातमा हो गए हैं। उन्होंने श्रपने कम्मोंकी कैद श्रौर उनसे उत्पन्न होनेवाले

बारम्वारके जन्म मरणके फंदोंको तोड़ डाला है। और अब स्रोकके शिखिर पर मिथ्यात्व और उसके दिली, मित्र मृत्युके विजयीके तोर पर जीवित हैं। वह ईश्वरके पुत्र कहलाते हैं इस कारणसे कि उन्होंने परमात्माकी पूर्णताको प्राप्त किया है जो जीवनका श्रान्तिम घ्येय हैं (अभिश्राय हैं। मानो परमात्मापन श्रथवा खुदावंदीको उत्तराधिकारों पाया है। विशुद्ध पूर्ण श्रानंद प्रश्रात् कभी न कम होनेवाला सदैवका परमानंद, मृत्युको परा-स्त करनेकी शिक्त श्रर्थात् अमर जीवन, सर्व शिक्तमत्ता अनंत खान, अनंत दर्शन जिनको जैनधर्मके शास्त्रोंमें अनंत चतुष्टय कहते हैं उनकी विशुद्ध श्रात्माओंके गुण हैं। वह मनुष्य लातिके यथार्थ शिक्तक हैं और ज्ञान श्रर्थात् धर्मके यथार्थ श्रोत हैं। उनके सुख्य गुण जो ईस्ते वताप हैं (देखो स्काकी इन्जील अ०२० श्रा० २४ से ३६) निस्न प्रकार हैं:—

- (१) श्रात्मिक योग्यता, जिससे वह उस जगत श्रर्थात् निर्वाणको पाते हैं।
- (२) लिंगभेदसे रहित होना प्रर्थात् सर्व प्रकारके शरीरों से झुटकारा।
- (३) मृत्युसे मुक्ति, और
- (४) परमात्मापनकी प्राप्ति।

यह असम्भव है कि खूकाकी इन्जील ( छा० २० छा।० ३६ ) में मसीहके कहे हुए शब्दों "फिर कभी नहीं"पर अत्युक्तिके साथ ज़ोर दिया जा सके । यदि आत्मापें केवल एक हो वार उत्पन्न होती और मरती हों तो यह शब्द नितांत व्यर्थ उहरेंगे। यह व्याख्या कि यह वर्णन केवल उन ही प्रम आत्माओं की निस्वत कि जो उस जगत्को पाने हैं और मुद्दींसे जी उठते हैं, किया गया था, इस वातको प्रकट करने के लिए उपयुक्त है कि यह समस्त आत्माओं से अनिश्वरीत्या सम्बंधित नहीं है। अस्तु, जब कि वह संमस्त प्राणी जिन्होंने अपनी आत्माओं को पवित्र नहीं कर लिया है, आवागमनमें वारस्वार जनमते और मरते रहते हैं, वह आत्मा जिन्होंने आत्मिक पूर्णताको पूरे तौरसे प्राप्त कर लिया है भविष्यमें फिर कभी नहीं मर सकते हैं (देखों की आफ नालेज)।

अय हम निन्न आयनका भाव सरजनाने समफ सकते हैं:—
"धन्य वे हैं जो नम्र , हलीम ) हैं फ्योंकि वह पृथ्वीको तकेंमें पावेंगे।" देखां मनीकी इन्जील अ० ६ आ० ६ )
इसका साफ तौन्यें यह मनलव है कि वह लोग अपने भावी जन्मोंमें राजा और मनुष्योंके सरदार वनेंगे। क्यामतके सिद्धांत की प्रचलित विवेद्यना दे दन आयतका मतलव पूर्णतया खन्त हो जाता है क्योंकि यदि ब्यामितके पहिले जगतका अन्तरहो जातेगा तो नम्न किम चीजको तकेंमें पावेंगे। इसो तौर पर यह कहा गया है (देखां मंनीकी इन्जील अ० १९ आ० २२ ):—

''और जिस किसीने बरों वा माइयों या वहिनों मधवा वाप

मा च स्त्री अथवा घड्यों वा खेतोंको मेरे नामकी खातिर छोड़ दिया है उसको सौगुना मिलेगा और वह सदैवके जीवनका वारिस होगा।"

यह पूर्णतया वही वात है जो जैनमतमें कहों है, जैसे कि रत-करग्रहश्रावकाचारके निम्नके वक्तव्यसे, जो गृहस्य धर्म पर एक अतिमाननीय शास्त्र है, प्रकट होगाः—

"जिनके हृदय सच्चे अद्धान (सम्यक् दर्शन) से पवित्र हो ग्र हैं वह तेज, प्रताप, विद्या, कोर्ति, लदमी, विजय और महत्ता के स्त्रामी होते हैं। वह उच्चवंशों में उत्पन्न होते हैं और धर्म, अर्ध, काम व मोत्तकें साधक और मनुष्यों में उत्कृष्ट होते हैं। "जिसने धर्मका असृत पिया है वह जीव सर्व प्रकारकेंदुखें। से मुक्त होता हुआ अपार अद्भुत और सर्वोत्तम मोत्तके परमानन्दके समुद्रसे अपनी तृप्ति करता है।

"जो जीव वैराग्य थ्रोर धर्मके कठिन मार्ग पर चलते हैं वह सदैवके लिए मुक्तिके परमानन्द (अलोकिक सुख) को भोगते हैं। और उनमें थ्रनंत झान, दर्शन, शक्ति, शांति, थ्रानंद, जिप्त और पूर्णता पाई जाती हैं। और यदि कोई ऐसी आफत थ्रा जावे जो तीनों छोकोंको नष्ट करनेको प्रवल हैं तो भी सैकड़ों कालोंके ज्यतीत होने पर भी मुक्त जोवकी अवस्थामें रंचमात्र भी कमी नहीं है। सक्ती है।"

अव हमं ईस् और यहुना वंपतिसा देनेवालेके आपसी

सम्बंधको समभनेका प्रयत्न करेंगे, जिनमेंसे अन्तिम उद्घिष्तिका व्यक्तित्व इन्जील मुक्डमसे अति गृह है। प्रथम तो वह मसीहका उसकी माताके सम्बंधसे भाई है और मसीहकी माकी आवाजको जब कि मसीह उसके पेटमें था स्वतः अपनी गर्भवती माताके पेटके भीतरसे ही सुन कर हर्षके मारे उद्घल पड़ता है (देखों लुकाकी इन्जील अ० १ आ० ४१)

यह लिखा है कि यहुन्ना यरदन नदीके किनारे ईमाको मिला श्रीर जब ईसाने उससे वपतिस्मा लेना चाहा तो उसने मृदुतासे उत्तर दिया (देखो मत्तीकी इन्जील श्र० ३ श्रा० १४):—

"मैं श्राप तुमत्ते वपतिसा जेनेका याचक हूं और तू मेरे पास आता है (अर्थात् मुमसे वपतिसा जेना चाहता है)।" वह उसी समय ईसको वपतिसा देनेको राजा होता है कि जब ईस् उसे विश्वास दिलाता है कि मसीहकेलिए पहिले उससे वपतिसा पाना श्रावश्यक है (देखो मत्तीकी इन्जील श्र० ३ आ० १४)।

"ईस्ने जवावमें उससे कहा कि त् अव ऐसा ही होने दे कारण कि हमें इसी प्रकार सर्व धर्माचरण पूर्ण करना उपयुक्त है।"

इसके पश्चात् यहुन्नाने देखा कि आकाश मुल गया और इंध्वरीय श्चातमा फाख्ताके रूपमें ईसुके ऊपर उतरी। और उसके विषयमें यहुन्नाने स्वयं ऐसा कहा है (यहुन्नाकी इन्जोल अ० ६ इमा० ३४):— "तव मैंने देखा और सात्ती देता हूं कि यह ईश्वरका पुत्र है।"

दिलीय दिवस यहुन्नाने श्रपने दो शिप्योंको ईस्को जाते हुए दिखाया और कहा (देखो यहुप्राक्षी इन्जील अ०१ श्रा० ३६ :-"देखो यह परनेश्वरका मेमना है।"

श्रपने जानेका मसलाव यहुकाने इस प्रकार वतलाया (देखो यहुकाकी इंजील अ० २ आ० २= से २० तक )।

"में मसीह नहीं हूं परन्तु में उसके आगे भेजा गया हूं। जिसके पास दुलहिन है, वहां दूवता है परन्तु दूवहाका मित्र जा खड़ा हो और उसकी यात छनता हो, दूवहाका आवाजसे अति प्रसन्त हुआ है। अतः, मेरा यह खुशी पूरा हो गई। जक्कर है कि वह वढ़े और में घटूं। और जा ऊपरसे आता है सबसे ऊपर है। और जा पृथ्वीका है वह पृथ्वी की है और पृथ्वी हीकी वातें कहता है। जो आकाशसे आता है वह सबसे ऊपर है।"

और यह भी कहा (देखां त्रूकाको इन्जील अ०३ वा० .१६):—

"में तो पानीसे तुम्हें वपित्सा हेता हूं परंतु मेरे उपरांत पक आनेवाला है जो मुक्तसे अधिक ग्रक्तिमान है,जिसके जूतेका तशमा खोलनेके योग्य भैं नहीं हूं । यह तुमको पवित्र आतमा और अग्निसे वपतिस्मा देगा।"

यहुन्नाने यह सब कुन्न तो कहा फिर भी कुन्न महिनोंके पश्चाद

जब हेरोडने उसको कारावासमें डाल दिया तो उसने अपने शिष्योंको भेजा कि वह जाकर ईस्से पूंछे कि "आया वह वह ही है जो आनेवाला था" अथवा वे किसी अन्यकी प्रतीक्ता करें (देखों मत्तीकी इन्जील अ० ११ आ०२—३)।

में यहुन्नाकी इस अट्भुत कलावाज़ीके सम्बंधमें स्त्रतः कुक् नहीं लिखंगा सुतरां केवल इवैनसन साहय (Evanson) को जो बहुत दिनों तक ईसाई क्लिसाके पादरी थे और जिन्होंने अन्तमें, अपनेको उस क्लिसासे विपरीत मत होनेके कारण पृथक् कर लिया था, स्वयं अपनी सम्मति आपके समज्ञ इस विषय पर प्रकट करने दृंगा:—

"अव यह असम्भव प्रतीत होता है कि यहुनाको, जो वाल्या-वस्याहीसे ईस्से जानकार था और जो उसके सम्बंधमें वह सब हाल जानता होगा जो उसने अपने और उसके पुर्खोसे सुना होगा और जिसने अद्भुतरीत्या अपनी माताके पेटहीमेंसे अपने प्रेम और विनयका प्रकाश केवल उसकी (ईस्की) माताकी आवाजके सुनने पर हर्पने मारे उद्धल पड़नेसे किया था किसी समय ईस्के मसीह होनेमें शंका हुई हो।" (देखो History of the New Testament Criteism पुठ ६१)।

जिस पुस्तकका यहां पर उल्लेख किया गया है उसके लेखक मि॰ एफ॰ सी॰ कोनीवैर लूकाकी इन्जीलकी उल्लिखित सायतों फी निस्वत वर्तमान समयकी विद्वत्तापूर्ण झानवीनका परिणाम इन द्रार्थमय शब्दोंमें देते हैं ( देखो पूर्व पृ० ६१ ):—

"यथार्थ सम्मति वस्तुतः यह है कि सुगमताका दावा करने के वावजूद लू.का एक श्रसावधान श्रौर ध्रनाप सनाप लिखनेवाला लेखक था।"

खुद इवैनसनकी सम्मतिमें लूकाको इन्जीलके प्रथम दो प्रध्याय;—
"द्वितीय शतान्दिके नूतन ईसाइयोंमें के कतिएय वेतकल्लुफ्
जालसाजोंको निर्भय अफसानागरी हैं। जिन्होंने यह विचार
करके कि उनके नूतन धर्मांके प्रतिपादककी इसमें प्रतिष्ठा
बढ़ती है इस बातको कोशिश की कि उसकी उत्पत्ति तो कमसे
कम इतनी ही अद्भुत प्रमाणित हो, जितनी मूर्तिपूजकोंके
सूरमाओं और देवताओंकी होती है। और जिन्होंने पश्चात्
की ईसू परस्तीकी अर्थात् ईसूकी परमेश्वरके सहश माने
जानेकी नींव रक्खी जो कुफरकी शिइतकी अपेक्षा बुतपरस्तोंकी भद्दी रिवायातोंसे भी वढ़ कर है।"

(देखो पूर्व पृ॰ ६२)।

श्रभाग्यवश यह वात न तो इवैनसनको और न किसो वर्ष-मान समयके खोजीको और न स्वयं पादरी लोगोंको ही सुभी कि नए श्रहदनामेकी कितावें लेखके शब्दोंके भावमें नहीं लिखी गई थीं श्रीर घटनाश्रोंके वर्णनके ढंग पर उनको नहीं पढना खाहिए। यदि यह , बात , उनको सुक जाती तो उनकी क्या सम्मति होती, में नहीं जानता। परन्तु अव में यहुन्ना, और मसीहका ध्रिभिपाय ध्रापके समज्ञ निर्णीत करूंगा, जिससे कि आप स्वयं उसके मृल्यको परख सकें।

ईस् प्रौर यहुन्ना स्वयं प्रात्मा ही की दो विभिन्न दशाएं है जो उस समय उत्पन्न होती हैं जव कि मनुष्यकी वृद्धिमें यातिम-कताका भाव जागृत हो उठता है। ईसू विजयी ओवनका रूपक है थ्रौर यहुन्ना सांसारिक भोगोंसे पद्यतानेवाले बुद्धिका । क्योंकि आत्मद्रव्य एक ही है जिसके यह दो विविध रूप हैं इसिंजिये यह दोनों भ्रापसमें रिक्तेदार ठहरते हैं। इस कारण वश ईसू थ्रौर यहुन्ना ध्रापसमें श्रपनी मातार्थ्रोंके संबंधसे भाई हैं। यहुत्राके जीवनका उद्देश्य एक उजाडमें रुदन फरनेवालेके प्रजापके सदश है और उसके रदन करनेका साव मनुष्योंको पश्चाताप करनेकी हिदायत करना और प्रभूके आगमनके लिए मार्गोंको सीधा करना है ( देखो मरकसकी इन्जील अ० १ घा०३-४)। यह उस मनकी श्रवस्था होती है जो पवित्र हदय से श्रपने भविष्य पर विचार करने लगता है। जब मनुष्य सांसारिक भोगोंसे खिन्न थ्रौर विषय वासनाध्रोंसे दुःखित हो जाता है तब वह श्रपने भविष्य पर विचार करता है । श्रौर उस समय उसको यह शात होता है कि न कोई मित्र व सम्ब-म्धी, न सम्पत्ति, न पद, न शारीरिक बल, न कोई ग्रन्य सांसा-रिक वस्तु उसको मृत्युके पञ्जेसे हुड़ा सकी है भौरन नएताके

श्रंधकारको, जो उसके थागे श्रात् है, हटा सकी है। तब वह इस संसारको उजाड़के सदश पाता है और अकेलेपनके भयसे चिल्लाता है। फिर वह विनाशीक सुखों श्रौर भोगोंसे खेदित होकर कि जिनमें अब तक उसका मन फंसा हुआ था, धीरे धीरे यह मालूम कर तेता है कि सर्व खुशी और छुल भौर श्रमरत्वका भग्डार स्वयं उसका श्रातमा ही है। यह वह श्रवस्था है कि जिसकी उपमा एक मनुष्यके उजाड़में रुद्न करनेसे दी गई है जो यह कहता है कि "पश्चाताप करो क्योंकि ग्राकाशका राज्य निकट है।" श्रव जव कि वुद्धिकी किया मात्र शारीरिक विशुद्धता पर पूर्ण हो जाती है श्रीर जव कि जीवन ( Will ) न कि बुद्धि यंघार्थ उन्नतिका कारण है इसिलिये यहुन्नाका वैप-तिसा पानी पर सीमित है। बुद्धि पुरुगलकी वनी हुई पौद्ग-लिक है। परन्तु श्रात्मा नृर (द्रव्य) है श्रीर प्रकाशवान है। इसिलए बुद्धिसे फहलाया गया है कि वह मसीहके जुतेका तशमा खोलनेका योग्यता नहीं रखती है। तो भी जब कि बुद्धि हीके द्वारा हम अपनी श्रात्माके यथार्थ स्वभावको जान सके हैं इसंनिए बुद्धि ही श्रानेवाले मसीहकी, कि जिसके गर्भमें श्रानेसे वह स्वयं माताके पेट ( वच्चेपनकी अर्थात् प्रारंभिक अवस्था ) में इर्षसे उद्यल पड़ती है, श्रकेली साम्नी है। परन्तु उस सीमातक कि जहां तक मसीहकें जीवनमें झान एक प्रत्यावशकीय ग्रंग हैं बह विदून बुद्धिके बपतिसमेके सफलमनोर्य नहीं हो सका है।

भतः, ईस्के प्रथंसे भरपूर शष्ट् "श्रव ऐसा ही होने दे क्योंकि हमकों इसी तरह सर्व धर्माचरण पूर्ण करना चाहिए।" (देखों मस्तोकी इन्जील श्र० ३ शा० ११)। फिर बुद्धि सुखकी सोगनेवाली नहीं है इसलिए वह दूल्हा नहीं है। परन्तु यह उसके लिए स्वामार्विक कृत्य है कि वह दूल्हाकी श्रावाज सुनकर हिपित हो, कारण कि उसके ही प्रभावसे उजाड स्वर्गमें परिवर्तित हो जाता है। श्रीर श्रान्तिम वात यह है कि चृंकि निर्वाणका भाव सर्वेश्वता है जो मानुपिक मनके कार्य्यालय श्रर्थात् बुद्धि व स्मृति श्रादिके नष्ट होनेके पश्चात् प्राप्त होती है इसलिए यहुन्ना (बुद्धि) कहता है कि "श्रावश्यक है कि वह वढे परन्तु में खटुंगा"।

यहुन्नाका अपने शिष्योंको इस वातको खोजमें मेजना कि आया ईस् (आतमा) मसीह अर्थात् मुक्तिदाता है या नही ? वावजूद इसके कि वह उसको गर्भवती माताको आवाज सुनकर हर्पसे उठ्ठल पड़ा था, बुद्धिकी विलक्तणताको प्रकट करता है जो सदैव सर्शंक अवस्थामें पड़ी रहती है और अपने परिणामोंसे कदाचित ही संतोपित होती है। अत: यह प्रकट है कि यहुन्ना वपतिस्मा देनेवालेका ख्याल उस मानुपिक बुद्धिकी ओर संकेत करता है जिसको आतमाके परमातमा होनेका पता लग गया है। पवित्र आतमा वह आतिमक विश्वद्धता है जो जीवको पवित्र वा पूर्ण बनाती है। वह सन्तपनकी देनेवाली है। अर्थात् स्पष्ट

शब्दोंमें पवित्रातमा वैराग्यहीका द्वितीय नाम है जिसका अर्थ सांसारिक सम्यन्थोंसे प्रवल विरक्तता है। अग्निका भाव तपस्या है। जैसे ब्रत उपवास आदि। वैराग्य और तप आत्माके पवित्र करनेके दो मार्ग हैं। इसलिए मसीह पवित्रातमा और अग्निस वपतिसा देता है। पवित्रात्माको शांतिप्रदायक भी कहते हैं क्योंकि यद्यपि तपस्या प्रारंभमें अति कठोर और असहा प्रतीत होती है तो भी उच्चपदके साधुओंको इतना आनन्द अग्रमवमें आता है कि जिसका वर्णन जिहासे नहीं किया जा सक्ता है। तपस्यासे सर्वश्चताकी प्राप्ति भी ईस्के निम्नलिखित वक्तव्यसे प्रकट है (देखो यदुकाकी इन्जोल ग्र० १४ आ० २६ और अ० १६ सा० १२-१३):—

'परन्तु शांतिप्रदायक जो पवित्रातमा (Holy Ghost) है जिसे पिता मेरे नामसे भेजेगा वह ही तुम्हें सव वार्त सिखायेगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सव तुम्हें याद दिलायेगा।

"मुक्ते तुमसे और भी वहुतसी वातें कहनी हैं परन्तु उनकी अभी तुम सहन नहीं कर सके हो। अलवत्ता जब वह सखिताकी आत्मा आवेगी तब वह तुमको सब बातें वतादेगी।" अब इस विषयके सम्बन्धमें कि यह सर्वज्ञता कहांसे उत्पन्न

श्रव इस विषयक सम्वन्धम कि यह सवज्ञता कहास उत्पन्न होगी हमको पहिले ही मालूम हो चुका है कि शिलाका अर्थ आनका धातमके भीतरसे ही निकलना है। अंग्रेजी शर्व्स Education का भी यथार्थ भाव यही है जिसके शब्दसाधन अर्थ E+duco= बाहिर निकालनेके हैं। मत्तीकी इन्जीलमें भी पेसा जिला है (देखों अ० ४ आ० १४-१४):—

"तुम संसारके नूर हो जो नगर पर्वत पर वसा हुआ है वह हुए नहीं सका। धौर जोग दीपक जला कर वर्तनके नीचे नहीं विक दीवट पर रखते हैं तो उससे घरके सव लोगोंको रोशनी पहुंचती है।"

भक्ति थ्रौर तपस्याका संवंध चौथी इन्जीलके निम्नलिखित वक्तव्यसे इस प्रकार प्रकट होता है (यहुनाकी इन्जील थ्र० १६था० ७):—

"परन्तु में तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे जिए जाभदायक है क्योंकि यदि में न जाऊं तो वह शांति-प्रदायक तुम्हारे पास न प्राएगा। परन्तु यदि में जाऊंगा तो में उसे तुम्हारे पास भेज दुंगा।"

इसका भाव प्रकटरीत्या यह है कि शिष्योंकी भक्ति, तपस्या के मार्गमं, जो आनन्द प्राप्तिका द्वार है, वाधक थी। स्वयं आनन्द की दुव्हनसे उपमा दी गई है जो दूव्हाको आनन्दप्रदायक है। इसिजिए यहुका वपतिसा देनेवालेने कहा है:—

"जिसके पास दुल्दन है वह ही दूल्हा है।"

यहुत्राका वक्तन्य उसकी निस्वत जो पौट्गलिक है और पौट्गलिक वस्तुधोंका उल्लेख करता है, धौर उसकी निस्वत जो अपरसे आता है विशेष शिक्षापद है । बुद्धि 'ब्यकित्त्र विशुद्ध नुर (चेतना) नहीं है। सुतरां श्रात्मा और पुटुगलका संयोग वहिरात्मा है जो पृथ्वीकी खाकसे बना है धौर जिसमें जीवनका स्वांस फूंक दिया गया है। यह स्थूल व्यक्तित्व वाहा भ्रारमा है जो पुराय और पापका भेद करती है और जिसका कर्तव्य हो जाता है। यही अर्थ पौटुगलिक श्रर्थ नूरानी (विशुद्ध) व्यक्तित्व है जो यहुन्ना वपतिस्ना देनेवालेके रूपमें प्रकट होता है और जो घटता है और नए हो जाता है जब कि उसका रिश-तेका भाई प्रार्थात् विजयी जीवन वढ़ता थ्रौर उन्नत होता है। दूसरे शब्दोंमें जब कि पुद्गलसे पृथक् करनेवाली किया (तपस्या) जीवनकी पूर्णता श्रौर परमातमापनको पहुंचाती है वह उन सर्व शक्तियों और इन्द्रियोंका नाश कर डालती है जो विशुद्ध नृरके लिये व्यर्थ और हानिदायक हैं चाहे वह श्रमुक जानके लिए कितने ही आवश्यक क्यों न हों। अस्तु; यहुन्नाका निम्नलिखित उच प्रर्थोंको लिए हुए वक्तव्य है कि:-

"श्रावश्यक है कि वह वढेगा श्रौर में घटूंगा ।"

जैसा कि पहिले कहा जा जुका है, मसीहका विचार, हिन्दू मतमें भी कृष्णके रूपमें पाया जाता है जो गोपियों और गड़श्रोंका नाथ है। यहां पर में उस रूपकके मृल सिद्धान्तोंका केवल विशेष संकेषके साथ वर्णन कर सक्ता हूं। इसवात पर ध्यान देते हुए कि उसके चिरत्रसे पूरे पूरे पुराण भरे हुए हैं। ग्रीर रस रूपकके हल करनेकी कोई मुख्य ग्रावश्यका भी इस समय भतीत नहीं होती है कारण कि ग्रव एक प्रामाणिक व्याख्या भी समस्त महाभारतकी गृढ शिक्ताकी जिसमें कृष्णका जीवन चरित्र भी सम्मिलित है विद्यमान है। यह श्रायर महाशयकी किताव है जिसका उल्लेख पी० एच० बी॰ के संज्ञेपरूपमें हम पहिले कर चुके हैं। साधारणरीत्मा जब कि शुभक्तमोंके फलके कारण कोई मनुष्य अपनी ग्रात्माकी ग्रीर श्राक्तित होता है तो आत्माके परमात्मापनका विचार गुद्धिमें घटित हो जाता है और सम्यक्दर्शनके प्राप्त हो जानेसे उसकी ग्रात्मामें जीवनका प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। पोलस रख्याने इसको निम्न शब्दोंमें खूव दर्शाया है (१-करिन्यों १४,४४):—

"प्रथम पुरुप त्रायांत् आद्म जीवित प्राग्मी (आत्मा) था पिद्रजा ग्रादम जावित नृर हो गया ।"

नूर ( जोव द्रश्य ) का इस प्रकार जावित होना ही रूप्णकी उत्पत्ति है जो यथार्थ मुक्तिप्रदायक है। क्योंकि जब वह पूर्णकः पमें जागृत हो उटता है तो स्वयं प्रातमा ही पक्ष पूर्ण परमात्मा हो जाता है। इस कारणवश् रूप्ण समस्त ईश्वरीय गुणोंका समुद्राय है। वह गोपियों प्रौर गडफों ( सजन च रोति आदि ) का स्वामी है। वाल्यावस्था ही में वह काली नागराजको परास्त करता है जिसका विवेचन इच्हाध्यों व उन्द्रिय लोलपताके मार-

नेके कपमें हम पहिले कर चुके हैं। जब इन्द्र (अपवित्र आता) गडओंको चुराना चाहता है तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत ( इच्छाश्रोंके मन ) को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेता है और इस प्रकार उनकी रत्ता करता है। श्रंधेरी रातोंमें गोपियोंको उनके पति-योंकी सेजों परसे बुळाना, जमुना तटकी चांदनी, रात्रिके मस्ताना नृत्य, चोरी छुप्पेके चुम्यन और ध्रालिंगन जो नैतिक विचारसे पहेदर्जेके दुर्व्यवहार है यदि वे किसी यथार्थ मनुष्य द्वारा किए गए हों, मसीह या ऋष्णके लिए नितान्त उपयुक्त है। कारण कि ऋष्ण गोपी ( धातमा )के लिप परमातमापनकी पूर्णता का आदर्श है जिससे उसको दिल खोल कर प्रेम करना चाहिये उसके लिए आवश्यक है कि वह रातिके ग्रंधकारमें प्रयात् अपने मनसे दुनियादारीके विचार निकाल कर पतिके स्नेह और सहजोिलयों के लाञ्छनों (सांसारिक संवध ) का ख्याल हृदयसे निकाल शान्तिसे वहनेवाली जमना ( चित्त या मन )के तट पर जा निकले। जब वह श्रपने मुक्तिप्रवायकके समज्ञ श्रपने वल उतार कर ( सांसारिक परित्रह वा धनसम्पत्तिको छोड़ कर) खड़ो हो जाती है, जब वह स्त्रियोंकी लज्जाके प्रान्तिम चिन्हको भूल जाती है थौर थ्रपनी नग्नावस्था और सामाजिक नियमोंको ख्यालमें न लाकर खीधी खड़ी हुई दशामें अपने हाथ भ्रपने शीशके ऊपर वडाकर जोड़ती है तव प्रेमी और प्रेमके द्वैतवादका विचार हृद्यसे निकल जाता है श्रौर प्रेमके परिणामका अनुमव

होता है। प्रेममें मद्र गोपियोंकी आकान्छाएँ और भय, उनकी यहस्थीके कार्व्योंसे वेसुधी, उनकी अपने प्रियके आलिङ्गनकी उन्मत्त प्रमिलापा, य सर्व रूपक मात्र हैं जो इस वातको प्रकट करते हैं कि नृरानी फजीलत (विशुद्ध प्रात्मोश्रति) के प्राप्त करनेकेलिए, जो मुक्तिप्रदायक काइप्ट या कृष्णके रूपमें वांधा गया है, केसी उत्कृष्ट मिक और उत्साहकी प्रावश्यका पड़ती है (देखों की आफ नालेज थ्रा॰ सातवां) कृष्णका जन्म उस वडेसे वड़े संप्राम (महाभारत) के प्रारंभका, जो आत्माको अपने जीवनमें लड़ना पड़ता है, चिन्ह है। जागृत नृर (प्रात्मा) चुप नहीं रह सका है। उसकी बहुत काम करना है। ईसाइयोंके शास्त्रोंकी भाषामें उसको 'पिता''के फर्तन्योंको पूर्ण करना है। ल्काकी इन्जीलमें लिखा है (अ० ३ थ्रा० ५):—

"प्रत्येक घाटी भर दी जायनी प्रत्येक पर्वत और टीला नीचा किया जायगा। जो टेढ़ा है सीघा बनाया जायगा। जो ऊंचा नीचा है वह समतल किया जायगा।"

परन्तु यह कार्य अनवरोशित नहीं हो सका है। अंधका-रके देव संघर्षको तत्पर हैं। पहिले उनसे निर्णय करना आव-श्यक है। अव वंशों और जातियोंका जमाव होता है, बीर उत्पन्न होते हैं सूरमा युद्धशिना पाते हैं एकत्र सेनापं की जातीं हैं। स्राम्के पथप्रदर्शनसे कमजोर अल्पविश्वासी आत्मा (अर्जुन) श्रवुकी वलवान सेनासे प्रचंड रण करता है। अतिमें पाप परास्त

होता है आत्माकी विजय होती है और कारावाससे मुक्ति प्राप्त होती है। फिर निर्वाण है और आनन्द पर्व सुख, जहां पर न कोई संग्राम करनेको व्यवशेष रहता है, न कोई शतु भय दिलाने प्रथवा परास्त करनेको ! साधारग्ररीत्या यह महाभारतका भतजब है। कतिपय स्थानों पर यह प्रचंड संग्राम देवों श्रौर श्रसुरों ( श्रंध-कार श्रीर कोधके राज्ञसों) का रण कहलाता है। देवोंकी -सेनाका सरदार इन्द्र है जिसकी उपस्थितिमें देवता विशेष चीरतापूर्वक जड़ते हैं। इसका कारण यह है कि देवता लाग केवल आत्माके विविध प्रकारके गुगा हैं और पृथक् काई पदार्थ नहीं हैं। यह देवता असर हैं यद्यपि संप्राममें बहुधा पराजयपाते है। परन्तु राज्ञस नभ्वर हैं। उसका अर्थ यह है कि ब्रात्माके र्धश्वरीय गुण वास्तवमें आत्माके जीहर ( द्रव्य )के लक्तण हैं जो समयानुसार सीमित एवं निस्तेज तो हो सक्ते हैं परन्तु पूर्ण-तयां नष्ट कभी नहीं हो सकते । उसके विपरीत मृद्ता श्रौर कषाय वह शक्तियां हैं जो पुदुगलके संयोगसे अपवित्र आत्मामें छत्पन्न होती हैं। और पुर्गलके पृथक् होनेपर विलकुल जाती रहतीं हैं। संसारकी देवमालाश्रोंमें प्रकाशके देवताओं श्रौर श्रंधकार एवं पापके राज्ञसोंके मध्य इस प्रकारका संग्राम पाया ्जाता है। केलटिक ( Celtic ) स्यूटोनिक ( Teutonic ) ग्रीर यूनानी धार्मिक देवमाला मालूम होता है, विशाल माए पर वनाई गई है य्धपि वह हिंदूओंकी परमोच कविताओं महाभारत

श्रादिको नहीं पहुंचती। परन्तु उनके अविश्वासी थ्रोर धर्मस्रष्ट श्रानुवादकों के कृत्यों के कारण श्रव इन "मूर्तिपूजकों" के कथा ओं के यथार्थ भावका पता हालकी लिखी हुई पुस्तकों द्वारा पूरा पूरा नहीं चलता है। यूनानी लोगोंने तो स्पष्टतया अपने पवित्र प्रन्थोंकी विवेचना उनको आख्यानक व श्रलङ्कार मान कर की थी और कतिपय यूनानी कथाओं का मतलव मैंने की श्राफ नाले-जमें भी दिया है।

परन्तु अव मुक्तको हिन्दूओं और ईसाइयोंके धार्मिक कथाश्रों पर श्रिथिक काल तक नहीं ठहरना चाहिए। में श्रव इस्लामकी थ्रोर ध्यान दूंगा । इसवातसे इन्शर नहीं हो सका है कि हुरान शरीफ भी उसीप्रकारकी दस्तावेज है जैसे इन्जील श्रौर वेद । वास्तवमें इस्लाम यहृदियों श्रौर पार्सियोंके धर्मीका षद्या है जैसा कि पादरी टिज़डेल साहवने अतियोग्यताके साथ श्रपनी विख्यात पुस्तक दि सोर्सेज आफ दि कुरान (The Sources of the Quran )में दिखाया है। गैरमुसिलिम लेखकोंने मुहस्मदकी व्यक्तिगत कंमतार्यों पर आक्रमण करते हुए बहुत कुछ जिखा है। परन्तु हम उसको नहीं मान सक्ते हैं। इसके लिए फेवल एक यही कारण पर्याप्त है कि मुहम्मदने कभी लोगोंसे प्रपने चरित्रका प्रमुकरण करनेको नहीं कहा। महाबीर, बुद्ध और अन्य भारतीय महात्माओंने तो अपने घनु-कर्या करनेको लांगोंसे कहा था झीर ईस्ने भी पैसा ही कहा था परन्तु मुहम्मदने नहीं। उसने कभी किसीसे नहीं कहा ... जा जो तेरे पास हो वह सब वेच डाल थ्रोर उसको दानमें दे है थ्रोर फिर ध्राकर मेरी तरहसे चल। इसलिए यदि मुहम्मदके नौ ( ध्रयवा ग्यारह ) पिलयां थीं, यदि उसने अपने लिए नियम नियोजित किए ध्रोर यदि उसने ध्रपने श्रापको त्याग ध्रोर चारित्रमें कामिल नहीं वनाया तो यह सब उसकी निजी दातें हैं। यद्यपि इनका जानना इस बातको दर्याप्त करनेके लिए कि उसने कहांतक यथार्थ ध्रात्मोद्यति ध्रापको थी, ध्रावश्यक है।

इसमें संशय नहीं है कि इस्लामका श्रामिप्राय प्रारंभमें श्रवश्य उन श्रय्याशियों शौर जरपरस्ती (धनमोह )के संवंधमें जो मुहम्मदके समयमें अरिवयोंमें पाई जातीं थीं एक प्रकारका रिफार्म (सुधार) से था, परंतु तलवारने, जिसको मुहम्मद श्रपनी रक्तामें खींचनेके लिए वाध्य हुश्रा इस ख्यालको पूरा नहीं होने दिया। मेरा यहां कोई संवंध इस्लामके पोलिटिकल भावसे नहीं है। परन्तु यह प्रकट है कि इसलामकी इन्जीलमें प्राचीन धम्मीं की वह शिक्ता, जो साधुको उत्तम कत्ताकी क्तमा श्रीर शान्तिका उपदेश देती है, नहीं पाई जाती है श्रीर न संभव ही थी। समयकी श्रावश्यकाश्रोंके परिणामस्वरूप कुरान शरीफमें यह शिक्ता न श्रा सक्ती थी और न यथार्थमें श्राई कि यदि. कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके सामने कर दिया जावे। जेहाद बाह्य चिन्ह इस्लामका ठहरा यद्यपि हिलाल अब तक उसका

श्रभ्यंतर चिन्ह है। इसमें संशय है कि श्राया इस समय कोई जीवित मुसलमान इस वातसे जानकार है कि यह हिलाल कहांसे थ्राया ? संमवतः उनमेंसे वहुतसे थ्रपने मनमें उसको मोजिजह-शक-ग्रलकमरसे संबंधित करते होंगे, परन्तु उस मोजिजे ( अद्भुत ऋत्य ) का यथार्थ विवरण नितान्त विपर्गत है जैसा कि 'को थ्रॉफ नालेज' में दिखाया गया है। उस मोजिजेसे श्रमिप्राय केंबल एक प्रकारको रोशन ज़मीरी (श्रवधि या कुश्र-विध ) से है जिसको संभवतः थियांसोफीवाले पस्टरल तबकेका ध्रधवा दश्य कहते हैं। यह ख्याल किया गया है कि रोशन जमीरी (—) को रोकनेवाले पर्देमिसे पहिला पर्दा पक सूद्म पुर्गलका है जिसको पस्टरल पुट्रगल कहते हैं और जिसका चन्द्रमाके साथ पक प्रकारका मकनातीसी सम्बन्ध है श्रीर इस मांजिजेसे मत-जव केवल इस पौदुगलिक पर्वेको फोड़ कर दृष्टिका पार निकल जाना है। दिलाल ( अर्थचन्द्र )की विवेचनाके विषयमें मुफ्ते यह मुनासिव मालूम होता है कि में प्रापको प्राचीन जैन धर्मके चिन्हका वृत्तान्त दूं जिसमें एक अर्धचन्द्राकार सतिपेके चित्रके ऊपर मय पक विन्दुके जो उसके ऊपर है और तीन विन्दुश्रोंके जो नीचे हैं वना है। यह चिन्ह निम्नाङ्क्ति रूपका है:—



इसका विवरण इसमकार है कि सितिए वा फ्रास ( Cross) की चार वाहें चार गतियों को वतातीं हैं जिनमें भ्रावागमन करने वाला जीव वारम्बार जन्म लेता है। वे गतियां यह हैं:—

- (१) देवगति, श्रर्थात् स्वर्गीके निवासियोंकी दशा।
- (२) मनुज्यगति, द्रर्थात् मानुपिक जीवन।
- (३) नर्क गति, अर्थात् नर्कके निवासियोंकी दशा। श्रीर
- (४) श्रवशेष समस्त जीवनकी दशाएँ जिनकी तिर्यञ्चगति कहते हैं जैसे थलचर, नभचर, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, पाषाण आदि श्रादि।

सितपके जपरके तीन विन्दुश्रोंका भाव सम्यक्दर्शन, सम्यक्शान और सम्यक्चारित्र है। श्रीर श्रधंचन्द्राकारसे श्रमित्राय जाग उठनेवाले नूरले हैं जो रोज़ २ बढ़ता और उन्नत होता है, जब तक कि वह वढ़ कर चन्द्रमाकी भांति पूर्ण न है। जावे। सबसे जपरका विन्दु परमात्मापन और पूर्णताको प्रकट करता है। श्रधंचन्द्राकार (हिलाल )का यह विवरण है, जो गुप्त समस्यामंय ज्ञान वतलाता है।

जवरैल फिरश्तेके सम्बंधमें सर सय्येद ग्रहमदने उंसके श्रिक्तित्वको स्वीकार करनेसे इन्कार किया और कहा कि जब पैगम्बरने कहा कि उनके पास एक फिरश्ता श्राया था तो उनका भाव केवल इतना ही था कि उनकी एक श्रपरिचित मनुष्य मिला था। (देखो ख्वाजा खाँ को Philosophy of Ishlam पत्र ४४)। परन्तु इसकी यथार्थताका पता श्रन्य ही स्थानसे जगता है। शेवसंगत नामक योगकी विस्थात पुस्तकमें ऐसा लिखा है:—

"जय योगी अपनी आंखोंको मीतरकी श्रोर उलटा कर परमात्माका ध्यान करता है श्रोर अपने मनको अपने मित्त-फ्लमें लगा लेता है तब वह परमात्माके प्रतापको देख सका } है। वह विद्वान योगी जो इस तरह सदैव ध्यान करता रहता } है वह उस परमात्माका इजहार श्रपनी ध्यात्मामें करता है और उससे धातचीत भी कर सका है।"

श्रवशेष फिरस्तोंमेंसे दो वह हैं जो मनुष्यकी कर्मस्वी तयार करनेके लिए नियत हैं। "एक उसके दाहिने हाथ धोर दूसरा बाएँ वैठता है। वह एक शन्द भी नहीं कह पाता है परंतु उसके साथ एक निगहवान है जो तत्त्वग उसको लिख लेता हैं" (फुरान शरीफ घ० ४०।) यह प्रकटरीत्या प्राणकी दो नाड़ियां हैं जिन को ईड़ा धौर पिङ्गला कहते हैं जो रीढ़के चकोमें, जिनमें मनुष्य की शारीरिक कियायों, विषयवासनायों, धादतों और विचारोंका खुलासा रिचत रहता है, गुजरती हैं। यह मुनासिव होगा कि में आएको यह यता दूं कि ईड़ा बाएँ नथुनेसे धौर पिङ्गला दाहिने नथुनेसे गुजरती हैं।

इसलामके वास्तविक तत्त्वोंके सम्बंधमें, इसमें संशयनहीं है

कि खह।होत्सवंतत्त्व जा अन्य अमर्गीमें पाप जाते हैं, इसलाममें भी विद्यमान हैं यद्यपि उपयोगी और अनुपयोगी कृत्योंका समुदाय प्रत्यत्त कारणोंसे कुरान शरीफमें वहुत ज्यादा विक्को परेशान करनेवाला है। अगणित स्थानों पर कुरान शरीफमें परमेश्वरको परिभाषा इन शब्दोंमें की गई है, कि जो देखता और सुनता है। हम जानते हैं कि देखना और सुनना इदराक (चेतना) व जीवनक गुण हैं। किसी एक व्यक्ति अथवा यातमाकी सम्पत्ति नहीं हैं। सुरह हदीदुमें पेसा आय। हैं:—

"परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जहां कहीं तुम है। ।"

सूरह रहमानमें कहा गया है कि वह प्रथम है श्रौर श्रंतिम है श्रौर जाहिरी (वाहिरी) श्रौर यथार्थ है श्रौर सर्वश्र है । सूरह फ़ातहमें बताया गया है:—

"जा-मनुष्य कि तुस्तसे हाथ मिलाते हैं वह तुस्तसे हाथ नहीं मिलाते हैं सुतरां परमेश्वरसे हाथ मिलाते हैं।"

पक छान्य स्थान पर यह कहा है कि-परमेश्वर मनुष्यके छातिनिकट है वनिस्वत उसके ऊँटकी गरदनके । सुरह वाकिया में कहा है:—

"हम तुम्हारी निस्वत मनुष्यसे अतिनिकट हैं परंतु तुम नहीं समभाते हे। ।"

स्रह जरैयतमें यह लिखा है:-

"मैं मनुष्यसे बनिस्वत उसकी गलेकी रग ( नाड़ी )के श्रांति निकट हैं।" और श्रन्तमें इसी सुरह जरेयतमें शकटरीत्या कहा है:— "में तुम्हारे अस्तित्वमें विद्यमान है परन्तु तुम नहीं

संमसते हो।"

इन वाक्योंकी विवेचना करनेकी मुक्त आवश्यका नहीं है।
जिस कारण कि यह फिलसफाके उच्चतम नियम मनुष्योंको
इस महे ढंगसे खिखाए गए थे, यह विविध पेगम्बरांके जमानेके
धादमियों धोर सोसायटीके वर्तावसे सम्बंध रखता है। मन्स्र
धन लहक (में परमेश्वर हं) कहने पर, जैसा आए जानते हैं,
सूजी पर चढ़ाया गया था, और भी बहुतेरे ऐसे मनुष्य हुए
हैं कि जिनको हुठधमी प्रजाने धार्मिक कथानकोंके गाव्दिक
ईश्वरोंके नाम पर इसी तौर पर मार हाला जिसके कारणसे
कथानकोंमें धमीपदेश देनेका नियम चल पड़ा। (देखो यहुझाकी
इन्जील थ॰ १६ था० २६ थार मत्तीकी इन्जील थ० ७ था० ६)।
इन कथानकोंका थयार्थ भाव उन लोगों पर जो मम्भकाग
धीर मर्माशोंके उपदेशके ढंगसे जानकार है, प्रत्यत्तकपमें प्रकट

मुसलमान कवियोंने इन विषयोंको क्यों कर समका यह हज़रत अलीके शब्दोंसे प्रकट है कि जिसने अपने अनुयायियों को इस अमरकी शिक्षा दी थी कि यदि आवश्यक हो तो उनको फिलसफा काफरोंसे भी प्राप्त करना चाहिए । स्वयं पिन्म्बर साहबने कहा है:— 'हे मनुष्य ! तू अपनेको पहिचान ।"

कियों में इम अलह्छाजका, जिसको साधारणरीया जोग मन्स्र कहते हैं थ्रौर जिसका उछेख पहिले किया जा खुका है, यृतांत दे सके हैं। शम्सतवरेज भी इन्हों में हुआ है, जिसके कहा है:—

''अजव मन शम्शेतवरेज़म कि गशतम शेफतह वरखुद। च्यूं ,खुदरा .खुद नजर फरदम नदीदम जुज़ खुदा दर खुद॥ इसका भाषान्तर निम्न प्रकार हैं:—

"मैं क्या श्रद्भुत शम्शतवरेज हूं कि अपने ही ऊपर मुग्ध हो गया हूं।

जव मैंने अपनेको ध्यान पूर्वक देखा तो मैंने परमेश्वरके अतिरिक्त अपनेमें और फिसीको नहीं पाया।"

मौलाना रौम लिखते हैं:-"ह मेरी आत्मा ! मैंने एक सिरेसे दूसरे सिरे तक खोजकी। मैंने तुक्तमें सिवाय प्यारे (ध्येय) के अल्य किसीको नहीं पाया। हे मेरी आत्मा ! मुक्ते काफिर मत फह, यदि मैं कहूं कि तू ही (ध्येय) है। पे तुम लोगो ! जो परिवरकी खोज कर रहे हो, खोज कर रहे हा, तुमको ढूंढनेकी आवश्यका नहीं है क्योंकि परमेश्वर तुम ही हो, तुम ही हो।"

फरीद्दुद्दीन अत्तारके साथ सूफी मतका विचार अद्वितीय सीमाको पहुंचता है। जिसने कहा है:—

ता तू इस्ती खुदाप दर ख्वाव अस्त।

त् नमानी चूं क शवद बेदार ॥

इसका उर्दू भाषान्तर कवितामें ही इस प्रकार है:—

तेरी हस्ती है बाएस एक खुदाके ख्वाव गुफलतकी ।

रहे जब तू न प्रालममें तो वह बेदार हा जावे ॥

(प्रार्थ:-उस समय तक कि त् प्रत्यत्त है एक परमातमा

खुद्धप्तावस्थामें है । जब तेरा प्रास्तित्व मिट जायगा, वह

जागृत हा जायगा ।)

क्या इस लेखमें प्राचीन भारतीय सिद्धांतके अतिरिक्त जो बताता है कि आत्मा स्त्रयं परमात्मा है कोई अन्य वात है है अथवा क्या यह मसीहकी वाणोंके समान नहीं है जो पताता है (देखों मत्तीको इन्जील अ० १० आ० ३६):—

"जो कोई श्रपनी जान बचाता है उसे खोपना श्रीर के। कोई मेरे लिए श्रपनी जान खोता है उसे पाएगा।" श्रय में स्फीमतके कुछ अमृत्य रत श्रापके समन्न उपस्थित करता है।

- (१) सुकाम रुद्द वर मन हरत आमद, निशां अज्ञे वगुफतन गैरत आमद्।
- (२) त्र्ं ध्याशिक यजाहिर दर तरीकत, त्रं माणुक वातन दर हकीकत।
- (२) गर दकुनह खुद तुरा बाग्नद रहे. अज़ ग्हुदाओं ख़ब्द देशक आगादेन

- (४) हम प्रज़ई गुफतस्त दर बहरे सफा, नेस्त अन्दर जुन्म प्रम गैरे खुदाः।
- ( ½ ) पेन प्रावे आवमें जुई अजय, नक्द खुदरा निस्यामी गोई प्रजब ।
- (६) पादशाही अरचे मैमानी गदा, गनजहा दारी घरा ई वेनवा।
- (७) यार पिनहां नस्त दरे ज़ेरे नकाय, हमचु द्रिया कोनिहां शुद् द्र हुबाद ।
  - ( = ) परदृह बरदारो जमाल यार वीं । दीदहींवाकुन चहरे इसरार वीं ।
  - (१) कशफ द्रमानी व्अद् रफ्य हिजाव, वृद् तव श्रामद वस्र तव नकाव।

इसका अनुवाद इसं प्रकार है:--

- (१) आत्माका स्थान मेरे लिए अति आश्चर्य जनक याः। में लिजत हूं कि में उसकी प्रशंसा करनेमें हीन हैं।
- (२) त् ही प्रकट श्राशिक नियमके श्रनुसार है। श्रोर त् ही वास्तवमें स्वयं माशूक भी है।
- (३) यदि त् अपने भेदको पाले, तो ईश्वर और जगत्के भेदसे अवश्य विश्व हो जावे ।
- (४) इसी वजहसे वहरे सफामें कहा है— कि मेरे जुन्बह (चोगे) में सिवाय ईश्वरके अन्य नहीं है।

- (१) तू तो स्वयं आव (पानी) है और पानीको हूं इता है। अपनी सम्पत्तिको भूज गया है और अब कहता है आध्यर्थ है!
- (६),त् बाहशाह है; मिखारी किस किए बनता है।
  सर्व कोपागार तेरी सम्पदा हैं फिर त् निर्धन
  क्यों है!
  - (७) माश्क परेंके मीतर हुपा हुथा है। नदीके सदश कि हुवावसे ढका हो।
  - ( = ) ध्र्यट परे कर और माश्का कर निरख। नेत्र खोल और भेदको समक।
  - (६) हिजाब (हुई) अर्थके समभानेसे जाता रहता है, तेरी ही सत्ता तेरे रूप पर ग्रंघटके सहग्र पड़ी हुई है।
  - यह सब पेग्रम्यरके उस संसेप वक्तन्यके विवरण हैं जो निसः प्रकार है:—
  - "जो अपने आपको जानता है यह परमेश्वरको जानता है।" ( Sayings of Muhammad )
- इस्लामके अनुसार भारमाका पेसा स्वरूप है जो ऊपर दिखाया गया है। श्रीर मुक्तको इस वातको मालून करके कि कुरान शरीफर्ने पशुश्रोंके प्राणोंको मनुष्यके समान दर्जेका माना है, गतान्त हुर्ष होता है. (देखो कुरान शरीफ अ० ६)

"दुनियामें कोई किसी प्रकारका चौपाया नहीं है, न कोई पत्नी, लो पंखोंसे उडता हो परंतु वह सब तुम्हारी तरह जानदार है। हमने अपने अहकामकी कितावमें किसी बातको नहीं छोड़ा है। तब वह सब अपने प्रभु पर चापस पहुंचेंगे।" कुरान शरीफमें पेसी आयतोंको पा कर भी कि जिनमें इस बातकी स्वीकृति है, कि उसके पहिले अन्य जातियों और देशोंमें सस्य धर्म प्रचलित था, चित्तको आनंद हाता है। वस्तुतः यह विपय कुरान शरीफकी शिक्षाका एक भाग है कि प्रारम्भमें मनुष्य केवल एक हो धर्मके विश्वासी थे परन्तु पश्चात्को उनमें सम्प्रदाय होगए (देखो Sale's Quran एत्र १६१)

श्रावागमनके विषयमें तक्दीरका मसला कि जिसके कारण इस्लाम पर Fatalism (पुरुषार्थके विरोधी होने) का दोष जगाया गया है, स्वयं श्रातमाश्रोंके वारम्वार जन्ममरणको प्रमाणित करता है, यदि उसको सैद्धांतिक दृष्टिसे देखा जावे। टी॰ पी॰ ह्यूनेज़ साहव A Dictionary of Islam में, लिखते हैं:—

"तक्दीर व पुग्य थ्रोर पापकी न टलनेवाली डिगरी इस्लाम का इहा नियम है। श्रीर मुसलमान लोगोंका विश्वास है कि लो कुड़ शुभ और श्रशुभ श्रव तक इस संसारमें हुशा है, श्रयवा भविष्यमें होगा वह पूर्णतया खुदाकी मर्जीसे हुआ है और वह सब सद्वे के लिए सुरद्तित तस्ती पर तक्दीरकी कलमसे श्रङ्कित है श्रीर कभी नहीं बदल सका है।" यह सुरित्तित तख्ती खुदाके ग्रहकामकी पुस्तक है जो प्रवीमें लोहमहफूज़ कहलाती है। ग्रोर इसमें वह सब शिह्नत है जो भूतकालमें हो खुका है ग्रोर वह भी जो मिन्यतमें होनेवाला है। "जिसकी उमर बढ़ाई जाती है उसकी उमरमें फुळ बढ़ाया नहीं जाता, न किसीकी उमरमें कुळ घटाया जाता है, परन्तु वह ही जो खुदाकी हिगरियोंकी कितावमें अङ्कित है।" (स्रह ३४)।

स्रह या सीनमें यह बताया गया है कि:-

"वास्तवमें वह हम हैं जो मुद्दीको सजीवन करेंगे और उन कामोंको लिखेंगे जो उन्होंने अपने पहिले भेजे हैं और उन चिह्नोंको जो वह अपने पीछे छोड़ जांयगे। और प्रत्येक पात हमने अपनी डिगरियोंकी वाजे (स्पष्ट) कितावमें निखदी हैं।" मनुष्योंके कर्मा इस डिगरियोंको कितावके अनुसार परिणत हाते हैं और यह हो हाल अवशेष सर्व प्राणियोंको निस्वत भी डपयुक्त है कारण कि:-

"सव वस्तुपें नियत डिगिरियोंके अनुसार ही वनाई गर्द हैं।" ( स्तह ४४ ग्रा० ४६ )।

निम्न आयतोंका मतलय भी पेसा ही है:-

"कोई मर नहीं सका है ईल्ला खुदाकी मर्जीसे उस कितावके ष्रानुसार जिसमें उमरकी मियाद नियत की गई है।" (स्रह ३ थ्रा० १३६)। "खुदाने सब चीजोंको बनाया और वज़न किया है और उनकी तक्दीर नियत की है और उनकी रहबरी करता है।" (.स्रह. ३७ आ० २)।

"किसी प्रकार भी हम पर कोई श्राफत नहीं आ सकी, परन्तु वह ही जो खुदाने हमारे लिए नियत कर दी है।" (स्रह १ आ० ५१)।

वाजै (स्पष्ट) पुस्तकका ऐसा स्वरूप है। परन्तु जो प्रश्न यहां पर उठता है वह यह है कि तकदीरकी किताबके अइकाम (आज्ञाएं) मनुष्योंके संसारमें क्योंकर प्रचिलित हाते हैं? ष्ट्राकाशीय कोषागारमें सम्भव है कि एक पुस्तक व पूरा पुस्तका-लय विद्यमान हे। परन्तु जव तक कोई शक्ति ऐसी न है। कि जो मनुष्योंको उन कृत्योंसे जो उनसे उत्पन्न होंगे वांध सके, उस समय तक यह विचारके वाहर है कि तक़दीरके भ्रहकामका उस तख्तीके मूल्यसे जिस पर वह श्रङ्किन हैं, किसी तरहसे अधिक मूल्य हे। सके। यदि हमारे मुसलमान मिन तकदीरके भहकाम श्रौर मनुष्यों श्रौर श्रवशेष तीनों लोकोंके जीवोंके कर्मीके सम्बंधके हल करनेका कष्ट सहन करेंगे तो वह इस वातके जान-नैसे वंचित नहीं रहेंगे कि वह शक्ति जो तक्दीरके अहकामकी वावन्दी करा सक्ती है, वह केवल कर्म शक्तिकी है, और यह कि किताववाजी अर्थात् लोहमहफूजसे भाव वास्तवमं कम्मोंके स्वयं जिखे जानेवाले वहीखातेसे हैं जिसमें वह सव वातें अङ्कित हैं जो

भूतकालमें हो चुकी है, और वह भी जो भविष्यमें होनेवाली है। अथवा कुरान शरीफकी इवारतमें वह समस्तः मानुपिक कृत्य जिनमें सम्मिलित हैं वह कृत्य भी जो उन्होंने अपने पहिले से भेजे हैं और वह बिह्न भी जो अपने पीछे होईंगे। किताय तक होरका विवरण और उसः कार्रवाईका हाल जो स्थं मनुष्यों के कृत्य और उनके नियंत फलको अङ्कित करती रहती है, जैन सिद्धांतकी कर्म फिलासफी से साफ और प्रकट तौरसे समझ

" वस्तुत ख़ुदा नहीं बद्बता है उसको जो मनुष्योंके पास है जब तक कि वह उसको जो उनके मीतर है नहीं बद्दाते हैं।"

इसी आयतका अनुवाद सेल साहबने निम्नके अर्थसे भरपूर शब्दोंमें किया है (देखो Sale's Quran प॰ १८२)

"वस्तुतः श्रक्लाह श्रपने फजल (—)को जो मनुष्योमं है नहीं बदलेगा जब तक कि वह श्रपनी श्रातमाकी (श्रभ्यंतर) तवियतको पापेंसि न बदल दें।"

जिन शन्दोंके, नीचे लकीर खीनी गई है वह सेट साहयके बनुवादमें भावको प्रकट करनेके लिये ज्यवहत किए गए हैं जो यूं भी पर्याप्तरीत्या विदित है। यहां स्वष्ट तीरसे मतलब उस वस्तुके दुण्हत्थींने परिवर्तित

<sup>#</sup> निम्नलिखित आएतें ज़रानकी इस निपयमें ध्यान देने योग्य हैं ( देखो फ़रान शरीफ, अनुपादित अन्युलफजल माग २ पत्र ३८६ )-

में ग्रा जाता है। श्रतः यह कुल मसला कर्मासिद्धांतका ग्राति संतिपित श्रीर गठा हुश्रा खुलासा है। यह विषय कि:—

"पे मेरे लोगों! यह क्या वात है कि में तुमको मुक्तिकी श्रोर बुलाता हूं ( मुक्तिका उपदेश देता हूं ) परन्तु तुम मुक्तको श्रिप्तिको श्रोर बुलाते हो ( नर्कके सुपुर्द करते हो।)" जो ४४ वें सुरह ( श्रायत ६६ ) में श्राया है, कुरानके नियमों पर बहुत बड़ा प्रकाश डालता है श्रीर आवागमनके सिद्धान्तके श्रानुसार ही समक्तमें श्रा सक्ता है। कारण कि श्रवीं शब्द निजात जो इस विषयमें श्राया है श्रर्थहीन होगा सिवाय इस अवस्थाके कि जब वह किसी केंद्र वा वन्धनसे मुक्तिपानेकों प्रकट करे। श्रीर इसका यथार्थ विवेचन उसी तरहका होगा जैसे इन्जीलके उस विख्यात श्रीर प्रचलित वक्तव्यका जो यहुशाकी इन्जीलके श्राठवें श्रध्यायके ३२ वीं श्रायतमें निस्नके गृब्दोंमें श्रङ्गित हैं:—

"श्रौर तुम सत्यको जान जोगे श्रौर सत्यका ज्ञान तुमको मुक्त करेगा।"

करनेसे है जो मनुष्योंके मीतर हैं। अन्य शब्दोंमें तिवयतके कृत्यसे वदल जानेसे। यह विश्वसतः यथार्थताके अनुसार है, जैसा कि हम पहिले अमाणित कर चुके हैं।

यह सब इस वातके प्रमाणित करनेके लिए पर्याप्त हैं कि करान शरीफ और इन्जील मुकहस दोनोंमें कर्म्मसिद्धान्त ग्रुप्तरीत्या सिखाया गया है।

श्रव हम उन द्वारों पर विचार करेंगे जो इस्लाममें मुक्तिपानेके लिए नियत किए गए हैं। उनमें (१) विलदान (कुरवानी) (२) प्रार्थना (दुआ) (३) उपवास (रोजा) (४) तीर्थ-यात्रा (हज) श्रोर (४) साधारण नियम धर्मपरायणता सम्मिलित हैं। हम इनमेंसे पहिले दोका विवेचन किसी श्रन्य व्याख्यानमें करेंगे परन्तु हज (यात्रा) श्रत्येक धर्ममें चतार्ड गई है कारण कि वह श्रद्धान बढ़ानेका एक प्रवत्न उपाय है।

ग्रीर रोजा (उपवास) श्रीर साधारणिनयमधर्मपराय-ग्राताके विपयमें इस स्थान पर कोई मुख्य विवेचन करनेकी आवश्यका नहीं है। इन सवका श्रामिप्राय यह था कि इच्छाके विपयुक्त बृत्तकों जो समस्त दु:खोंकी जड़ है, उज़ाड़ कर फंक दिया जावे और इस्लाममें बढ़े बड़े द्रवेश हुए हैं जिन्होंने इन उपदेशोंको इसी भावमें समका है। में शम्सतवरेज ग्रीर फरीट्युद्दीन अतारके लेखोंमेंसे निम्नके कुछ इन्द अपनी इस स्याख्याके समर्थनमें उपस्थित करता है:—

- (१) जे दुनिया तर्क मीर अज़ वहर दीं तू, तब कुल वर खुदा कुन विलय कीं तू।
- (२) फ़लम थ्रन्दर वस्रत खेश दरज़न,

हसारे नफ्सरा अज वेख. वरकन ।

·(३) हवासे खमसह राच्यूँ दुजद वरवंद, चूं वस्तन दुज्द ऐमन वाशमें खन्द।

(४) चूं वायद रफतन्त जीं दारे दुनिया, चरा वन्दी तो दिल दरकारे दुनिया।

( १ ) व गफलत हाय दुनिया खल्क मगरूर, वकरदा याद मर्ग अज दिल हमा दूर।

( ६ ) ध्रलाइकहाय दुनिया करों गरदां, ह्वीं दिल वाश दर वे चूं गरीवां।

( ७ ) जहे गफलत कि मारा कोर करदस्त, कि याद मर्ग अज दिल दूर करदस्त।

( = ) तान गरदद्धिनफ्सीताचे स्हरा, केष्टिवाःयाची दिल मजस्हरा।

( ६ ) मुकाम फुकर वस श्रालीमुकाम अस्त, मनी व माद्र श्राँ जा वस हराम अस्त।

(१०) दर आँ मन्जिल वुअद कश्फो करामात, वले वायद गुजशतन जाँ मुकामात।

(११) श्रगर दुनिया च श्रकवा पेश् आयद, नर्जर करदन देर आँ हरगिज न शायद ।

(१२) श्रगर गर्दी तो द्र तवहीद फानी, वहक यावी वकार्य जिन्द्गानी।

## 'इनका' प्रार्थ इस प्रकार है:-

- (१) त् दीनके बास्ते दुनियाको होड़ दे, त् श्वरपर अद्यापूर्वक भरोसा कर।
- (२) ख़ुदोकी सुरतमें न् कलम मार दे। त् इच्छाको गढ़ीको जड़से उखाड़ कर फेंक दे।
- (३) इन्द्रियोंको तू चोरकी तरहसे केंद्र करले। जब चोर पकड़ लिया तो ग्रांतिसे हर्प मना।
- (४) जब तुभी इस संसारसे जाना है तो फिर अपने चित्तको सांसारिक कार्योमें क्यों जगाना है।
- ( k ) संसारके कामोंमं जन साधारण संलग्न हैं। सर्वोने मृत्युका घ्यान चित्तसे विसार दिया है।
- (६) संसारके सम्बन्धोंको होड़ दं। त् उसमें यात्रियोंकी भांति उदासीन चित्तसे रह।
- (७) क्या निद्रा है कि हमको प्रान्धा कर दिया है कि मृत्युका विचार हदयसे निकाल दिया है।
- (८) जब तक रिन्द्रियां सात्माके आयोन नहीं हो जातीं, पीड़ितं हद्यका इलाज कैसे संमव है।
- (६) साधुताका स्थान वस उद्यस्यान है। मैं और मेरेका गुजारा उसमें नहीं है।
- (१०) उस अवस्थामें छट्भुत छत्य होते हैं। परन्तु घहांसे गुजर जाना चाहिये।

## असहमत-

- (११) यदि दोनों संसार साधुके सामने थ्रा जांवें, तो भी उन पर दृष्टि न डालना चाहिए।
- (१२) यदि तू तवहीद ( अद्वेतरूप ) में विनाशको प्राप्त हो जावे, तो सत्यतामें अमर जीवन पावे।

कुरान शरीफकी निम्नलिखित आयतोंमें उन्नति करनेके मार्गोमें ब्रान पर जोर दिया गया है। उहेख सेल (Sale) साइबके श्रंग्रेजी अनुवादके पृष्टोंका है:—

- (१) "सहनशीलताको अमलमें ला और उच्च शिज्ञा दे श्रोर नीचसे दूर हटजा।" (प० १२४)।
- (२)"·····कि वह अपने तई धर्ममें उसको समभ कर शिज्ञा दे सकें।" (प०१४६)।
- (३) "कितने आदमी इन वातोंपर अपने मनमें विचार करते हैं।" (प० ३५३)।
- (४) "यह एक मनुष्यके लिए उपयुक्त नहीं है कि खुदा उसको एक ईश्वरीय किताव दे और बुद्धि दे श्रीर भविष्य वक्तव्यकी योग्यता दे। श्रीर वह मनुष्यों से कहे कि तुम खुदाके श्रातिरिक्त मेरी पूजा करो। परन्तु उसको यह कहना चाहिए कि तुमको झान और चारित्रमें पूर्ण होना चाहिए क्योंकि तुम शास्त्रोंके जाननेवाले हो। श्रीर तुमको उन पर चलना चाहिय।" (प० ४१)

अन्तिम बहोख इस वातको प्रकटरीत्या प्रमाणित करता है कि मुक्ति पानेके लिए ठीक चारित्रकी आवश्यका है। प्रव में आज यहीं पर रुक जाऊंगा और कल अन्य दिशामें देवी देवता-श्रोंवाले धर्मोंकी खोज प्रारंभ करंगा।



## छठा व्याख्यान ।



## प्राचीन एवं लुप्त प्राय: धम्मोंका वर्णन।

आज मेरी इच्छा कुछ प्राचीन धर्मोंके वर्णन करनेकी हैं। अय पूर्णक्षेण विदित हो गया है कि ववेजोनियाके प्राचीन निवासी अपने देवता 'तस्मुज'के सम्बंधमें एक प्रकारकी ग्राप्त दीति काग्रहका रहस्य (नाटक) किया करते थे। 'तस्मुज' 'इफ़ीनी' (Innini) की सहायतासे, जो इसकी विजाप करती हुई माता थी और जो अन्तत: उसकी स्त्री हुई, जीवित हो उठा था। यहृदियोंकी देवी 'इस्टार' (Istar) की व्याख्या भी जो नवयुवक 'तस्मुज'की खोजमें 'मृत्युलोक' (Hades) में पहुंची थी इसी प्रकारकी एक कथा है। इसी ढंग पर मिश्रवासियोंकी 'श्रोसाइरिस'की उपासना भी है, जिसके सम्बंधमें कुछ गुप्त कियायें जो "रहस्य" कहलाती थीं, प्रस्थेक वर्ष गुप्तरीत्या की जाती थीं। निझलिखित वर्णन इस प्राचीन धर्मका ई० रि० पे० भाग ४ पत्र २४३ में दिया हुआ है:—

'इस रीतिके ब्योरेसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु साधारखतया मिश्रवासियोंके धर्मकी शिद्धा इस प्रकार है कि 'ओसाईरिस' जो एक दयालु परमातमा एवं राजा था अपने द्रोही विपत्ती 'सेट' (Set ) के छुलके कारण मारे जानेके उपरान्त पुनः जीवितावस्थामें लाया गया । और सेटके अभियोगोंके विपन्त देवताओं के समन्त निर्दोष प्रमा-चित किया गया। और मृत्युजोकमें परमात्मा एवं न्यायाधीश वनाया गया। पंचम वंशके समय तक ही यह विचार पुख्ता हो गया था कि प्रत्येक 'फिराऊन'के जीवनमें श्रोसाईरिस की कथा पुनः दुहराई जाती थी । अन्तत: स्वच्छ होते होते लोगोंका श्रद्धान यह हो गया था कि प्रत्येक मनुष्य जो श्राव-श्यक विद्याका । धनी है मृत्युके उपरांत ओसाईरिस वन सक्ता है, पुनः जीवितावस्थामें लाया जा सक्ता है. ओर देवताश्रोंके समज्ञ निदोंष प्रमाणित होकर अनादिनिधन सुलको प्राप्त कर सक्ता है। यह श्रद्धान अनुमानतः समग्र मिश्रवासियोंका प्राचीनसे प्राचीन कालसे या कि जब कि ओसाईरिस पुनः जीवित हुआ और निर्दोष प्रमाणित होनेके पश्चात् पुनः सदैवके लिए ग्रमर हो गया तो उसके श्रद्धानी ( उपासक ) भी वैसे ही हो सक्ते हैं।...... यह श्रद्धान समस्त पेतिहासिक कालमें विदून किसी भ्रावश्यकीय विभिन्नताके चालू रहा।"

'दी बुक आफ दी डेड' नामक पुस्तकके अध्याय १५४ में यह आया है कि:-

· "प मेरे परमात्मपिता 'ओसाइरस' तुम्को नमस्कार हो !

तू.........नष्ट नहीं हुआ.......... तू ग्रष्ट नहीं हुआ। में नष्ट नहीं होऊंगा......मेरा श्रास्तित्व रहेगा। मैं जीवित रहेगा। में वढूंगा। मैं शांतिमें जागृत होऊंगा।"

हरोडोटस (Herodotus) ने इन रहस्योंका निम्न प्रकार उद्घेख किया है (ई० रि० ए० भा० ९ ए० ७४):-

"सैस' (Sais) में एक पूर्वज [ओसाईरिस ] का मृत किया स्थान है जिसका नाम लेनेमें मुक्त ताम्मुल होता है।....मन्दिरके सरोवर पर मिश्रवासी रात्रिमें इसकी सहन की हुई कठिनाइयोंका नाटक करते हैं। और इस नाटकको वह 'रहस्य' कहते हैं। इन रहस्योंकी सर्व कियायें मुक्ते पूर्णक्षेण ज्ञात हैं परन्तु मेरे औठ उनका उच्चारण करनेसे भक्तिपूर्वक बाज़ रहेंगे।" (Herod. ii. 170 f)

प्रौर प्लूट्रक (Plutarch) इतना और कहता है कि:—
"ध्राहसिस (Isis) नहीं चाहती कि स्वयं उसके शोक
पवं क्षेशसे पूर्ण पर्य्यटन और ओसाईरिसकी बुद्धि पवं
धीरताके कार्य भूल पवं मौनावस्थामें डाल दिए जांय। इस
कारणवश उसने पवित्र पवं पूजनीय 'रहस्य' स्थापित किं
हैं जो श्रोसाईरिसके शोकका अभिनय नाटक द्वारा करते
हैं जिससे कि वह उन स्त्रो पुरुषोंके लिए जो वैसे ही कर्षों फंसे हैं एक धार्मिक शिद्धा एवं सांत्वनादायक आशाके रूपों

कार्यकारी हों।"Plutarch de. Is.Osir ct XXV. ii) पक मिश्रदेशीय कथानकके अनुसार औसाइरिसको उसके भाई सेथ (Seth ) ने जिसके नामका अर्थ तुन्द तुफान है मार ढाला था। और उसका शरीर तात्रृतमं वन्द करके नील नदीमें चहा दिया गया था। वह वहांसे वह कर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा कि जहां आइसिसने उसका पता लगा लिया। और वह वहांसे उसको मिश्र ले गई। यहां पर सेथको वह शरीर मिल गया जिसने उसके अंश अंश करके नील नदीमें डाल दिए.। आइसिसने इस श्रीरकी पुनः खोज प्रारंमकी। और जहां जहां उसको कोई श्रंश इसका मिला वहां वहां उसने एक कन्न वना दी । उसके पश्चात् होरस ( Horus) ( औसाइरिसका पुत्र ) श्रोर उसके मित्र थोध ( Thoth ) एवं अनुविस ( Anubis ) श्रौसाइरिसका वदला लेनेके हेतुसे श्राइसिसके संहायक हुए। इन्होंने देवतार्थोंके दरवारमें उसको निर्दोप प्रमा-गित किया। श्रौर उसके रक्तमज्ञामय शरीरको जीवित किया श्रौर श्रमर कर दिया। इस प्रकार श्रोसाइरिसने भ्रपना देश भ्रापने पुत्र होरसके अधिकारमें कर दिया जो मिश्रके फिराज-न्तोंका संरत्तक व पूर्वज हुआ (ई॰ रि॰ ए॰ माग ६ पृष्ठ ७४ )।

श्रोसाइरसके रहस्योंका कम, जो एक प्राचीन जेख द्वारा जिसकी तिथि सन् १८७५ मसीहके पूर्वकी है पुनः नूतन रीतिसे स्थापित किया गया है, इस प्रकार है:— ŧ

- "(१) धाइसिस् श्रोर नेफ्यिस (Nephthys) भ्रोसा-इरिसके मुरदा शरीरकी खोज करके नेदिट (Nedit) नदीपर हूंद्र निकालते हैं। भ्रीर वहां देर तक विलाप होता है।
- (२) विलापको सुन कर देवता तत्त्त्त्या आते हैं। होरस; अनूविस, और थोथ जादृके यंत्रों और ताजे जलसे भरे हुए कटोरे लेकर थाते हैं। थ्रोसाइरिसके शरी-रसे जलकी चार घाराओं एवं भ्रृनियोंके द्वारा सक धन्त्रे थो डाले जाते हैं।
- (३) देवी मंत्रोंके प्रभावसे प्रद्मुत घटनाएं होती हैं।
  (ध्र) ओसाइरिसके शरीरके सर्व पृथक् गंश जुड़
  जाते हैं। (व) तेलों ग्रीर लेपोंके व्यवहारसे ग्रीर
  अनूविसके वस्तेकी सहायतासे मुख, नेत्र, एवं कान
  श्रोसाइरिसके शरीरमें खोले जाते हैं। (ज) सर्व
  शारीरिक स्नायुश्रोंको संजीवित किया जाता है। ग्रीर
  प्रत्येक भागमें जीवन डाला जाता है। (क) भ्रोसाइरिसके शरीरमें पुन: जीवन संचार करनेके हेतु
  श्रनन्य रीतियां व्यवहृत की जाती हैं। वह पृथ्वीमें
  दफन किया जाता है। (स) पशु जन्मके बहाने भी
  ओसाइरसमें जीवन संचारित किया जाता है। वह
  पुजारी, जो अनूविसका पार्ट करता है एक होमितः

पशुकी खाल श्रोढ़ कर इस प्रकार लेटता है जिस प्रकार वालक माताके गर्भमें उपस्थित होता है। यह इस वातको प्रगट करता है कि श्रोसाहरिस पुनः नृत-नावस्थामें गर्भमें आया है। मानो श्रपने होमित शञ्ज सेथ (Seth) के जीवनको सोख (नए) करके खालमें नप सिरेसे उत्पन्न हुश्रा है। इन सब रीति-योंका फल यह होता है कि श्रोसाहरिस पुनः जीवित होता है। इस समय इसको मेंट श्रपंण को जाती हैं। श्रीर इसको आभूषणों श्रादिसे अलंकत करते हैं एवं क्षत्र धारण कराते हैं। इसको एक श्रद्धुत भाषा भी प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा वह सर्व भयोंको पार कर सका है श्रीर प्रत्येक इच्छित पदार्थको शीव्र हो उत्पन्न कर सका है।" (ई॰ रि० ए० भाग ६ पृ० ७४)।

इन रीतियों के अतिरिक्त ज्ञात होता है कि और भी रीतियां थीं, जिनका संबंध ओसाइरिसके पवित्र किए जानेसे था जो संभवतः मुख्य मुख्य गुप्तसमस्यापरिचायक सज्जनोंको ही ज्ञात थीं। ये रीतियां इस कारणसे की जाती थीं जिससे कि वह उन स्त्री पुरुषोंको जो इस प्रकारके कए सहन करें, सांत्वना दें। और सख मार्ग दशी दें। ई० रि० पे० में मिश्रीय रहस्योंके विषयके जेखक लिखते हैं कि "मिश्रीय रहस्य प्रजुसिनियन (Eleusinian) और ध्राइसियक (Isiac) रहस्योंके सहश.......

उस मार्गको प्रदर्शित करनेकी हामी भरते हैं जिस पर चल कर मनुष्य एक नूतन एवं शुभ जीवनको प्राप्त कर सका है। इमको जितना परिचय इनका है वह सब ख्रोसाइरिसके संबंधमें है, को मिश्रके देवालयोंमें मर कर जी उठनेवाले देवताके इपमें विख्यात है।"

अव मैं घूनानी रहस्यों ( गुप्तसमस्या )की ओर घ्यान देता हूं जिनके कई भेद हैं। श्रौर जिनके विषयमें लोगोंको यह विश्वास था कि उनसे मनुष्योंको मृत्यु लोक ( आकवत )के हेशोंसे हुट कारा मिलता है जब कि इन पर श्रमल न करनेसे मनुष्य हुग जिका प्राप्त होता है। यह प्रत्यक्तपमें वतलाया गया था कि धन्तमें केवल उन्हीं मनुष्योंको सुख प्राप्त होगा जिनका हन रहस्योंमें प्रवेश होगा। श्रौर रहस्यकाताके संवंधमें निम्नलिखित ध्यान देने योग्य शब्दोंमें शिक्ता थी:—

"अपने हृदयमें इस वातका अवसे विशेष विचार रक्तों श्रीर समक्ष लो कि तुम्हारा शेष ज़ीवन इस संसारमें मुक्षे श्रिपण किया जा चुका है। और तुम श्रपने श्रास्तित्वके लिप मेरे ऋगी हो।" (इ० रि० पे० भाग १ पृ० ६२)।

इन रहस्योंकी शिक्ताके विषयमें वही पुरानी व्याख्या एक परमात्माकी मृत्यु थ्रौर उसके उपरान्त जीवित होनेका इन सवमें उल्लेख हैं। इन गुप्त उपासनाख्यायोंमेंसे एकका मनोरंजक वर्णन ई० रि० पे० में निस्नोल्लिखित शब्दोंमें दिया हुआ है:— इस कथानकका भावार्थ श्रोरिकयस ( Orpheus ) के श्रध्यापक इस प्रकार वतलाया करते थे:—

"इम सवमें एक ईश्वरीय अंश है, जो पापमें जिसके टायटन्ज (Titans) चिन्ह हैं, पूर्णतया किस नहीं हो गया हैं। अपने साथ जगी हुई अपवित्रताके कारणवश मनुष्य जन्ममरणके चक्रमें पड़ते हैं जिससे वे केवल पवित्रता थ्रौर रहस्यों की गुप्त शिक्ताके द्वारा वच सक्ते हैं एवं परमात्मा- श्रों की संगतिमें वैठने योग्य वन सक्ते हैं।" (इ० रि० ए० भाग ६ पृ० ८०)

में नहीं विचार सक्ता हूं कि मुक्ते इस मर्थके संबंधमें एक शब्द भी और लिखनेकी आवश्यका है। कारण कि अब आपको यह पूर्णतया झात हो गया होगा कि इन गुप्त रहस्यों मृत्युको प्राप्त हो कर पुन: जीवित होनेकी व्याख्या स्वयं आत्माको अपने ही स्वाभाविक गुण्में परमात्मा होनेको सहशता पर निर्भर है, जिसको कि टायटन्ज (Titans) अर्थात् कर्म्मों और आयागमनमें फाँसने एवं फंसाए रखनेवालीं शक्तियोंसे छुडाना है और अमर करना है। और जिसके समस्त शारीरिक प्रवयवों एवं शक्तियों ( = स्वाभाविक आत्मगुणों) को पुनः निर्मित करना है। इसकी सहशता हिन्दू पुराणोंको निम्न व्याख्यासे पूर्णक्रपेण होती है, जो हम अपने पहिले व्याख्यानमें है चुके हैं:—

" समस्त कमताइयोंको झोड़, श्रपना प्राचीन रूप पुनः पकवार प्राप्त कर, उन सर्व अवयवों श्रीर गुणोंके साथमें, जो पहले तेरे थे, प्रत्येक प्रकारके सांसारिक (पौद्गालिक) मलसे पवित्र हो कर।"

श्रव में चीन देशके उस प्राचीन धर्मकी शिक्ताका साधार-णतया दिग्दर्शन कराऊंगा जो तावइजम (Taoism) के नामसे प्रसिद्ध है। उसकेा पुनः नए सिरेसे एक चीनी रहस्यझाताने जो जावटजे (Lao-tze) के नामसे विख्यात था ईसाके पूर्वकी इंडवीं शताब्दिके लग भग स्थापित किया था। लावटजेके विचार बहुत श्रंशोंमें भारतीय विचारोंसे सादृश्य रखते हैं। श्रीर यथार्थ भावकी श्रपेता जैनधर्मकी शित्ताका ही खुलासा है।

शन्द ताव ( Tao ) का अर्थ, जिसने अंग्रेजी भाषाकारोंको विशेष कष्ट दिया है ( देखो भूमिका से० वु० ई० भाग ३६ पृ० १२--१५) जीवन हैं। भ्रौर उन विविध क्योंके कारण जिनमें जीवन अपना प्रकाश प्रगट करता है इसने मनुष्यके मस्तिष्कको विशेष चकरमें डाल दिया है। कुछ सज्जन इसका अर्थ मार्ग वा सड़क बताते हैं । कितनेकका यह विचार है कि वह बुद्धि को प्रगट करता है। परन्तु इसका यथार्थ अर्थ जीवन है, जिसके विविध इप हैं। भौर जो मुख्यतया "मार्ग, सत्य व जीवन"के तोर पर है ( Cf यहुका १४।६ )। अपरंच छावटजे अपने तावका अर्थ ब्रान्तिम सत्ता व वास्तविक पदार्थके रूपमें करता है, जो ग्राकाशसे पूर्वका और उससे उच्च हैं; और जो कालके प्रारम्भसे और प्रत्यक्षमें श्राप हुप परमातमासे पूर्वका है। वास्तवमें जीवन थ्रनादिनिधन है। श्रीर जीवनत्व (जीव) अपने आपको एक पूर्ण परमातमाके रूपमें प्रगट करनेके पूर्वसे है। सामान्य अपेतासे इसमें मनुष्यत्व ( Personaly ) नहीं है और न न्यक्तिगत ( मनुष्यके ) गुण ही, जिनमें बुद्धि भी सम्मिलित है, इस क्यमें इसमें पाए जाते हैं। इसका कार्य्य प्रावश्यकीय एवं कंलके पुर्जीके कार्य्यके सदश होता है। श्रीर यह अमृतींक है अर्थात्

इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सक्ता है। सत्ताका अन्तिम निकास यह समस्त प्राकृतिक घटनाधों में विद्यमान है और सर्व पदार्थी पर श्रपना रंग जमाता है। और उनमें समानता उत्पन्न करता है। श्रौर इसका गुप्तः परंतु पूर्णतया समर्थ वा फलदायक कार्थः क्रम मनुष्योंके कार्य्योंकेलिए एक नम्ना अथवा दर्शत है जिसकी प्रत्येक बातमें हस्तन्नेप करनेवाले बङ्प्पन छोर खलवली उत्पा-दक घहंमन्यतासे, जो साधारगारीत्या मनुष्योंमें पाए जाते हैं, न्यारा समस्तना चाहिए। ताव वास्तवमें मनुष्यका स्वाभाविक ष्ट्रियकार है परन्तु विशेषतया वह ष्ट्रियकार दूसरे प्रकारकी चित्ताकर्षक वस्तुर्थोंके कारण इदयसे भुला दिया गया है। तावके प्राप्त कार्य्यमें हमें अवश्य अवसर होना चाहिए यदि हमे उस शांति और पूर्ण संतोषका उपभोग करना चाहें जो संसारी आत्माको कभी नसीव नहीं हो सकते हैं। कारण कि ताव ही वह आदर्श भी है जिसकी ओर सर्व पदार्थ आकर्षित होते हैं। यथार्थ इन्छित स्थान पर पहुंचनेके उपाय साधारणतया प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त हैं। कारण कि इसके लिए केवल अहंमन्यताको पूर्णकपमें कोड़ना होता है। विद्वानोंकी शेखीकी भाषामें अपना वर्णन करनेवाली विद्वत्तासे वचना, हदयसे पूर्णतया स्वार्थको दूर कर देना और तावके आगमनके लिए मन और इंद्रियोंके सब मार्गोंको खोल देना, इस अन्तिम ध्येय पर पहुंचने अर्थात् ताव पर पुनः जौटनेकेलिए आवश्यकीय पादुकाएं हैं। तृष्णा, विषय-

पोषण, घनसंम्पत्ति और पेन्द्रियजनित सुख तावक अनुयायीको अपने जीवनक्रममें से निकाल डालना चाहिए। उसको केवल शांतिकी प्राप्तिके लिए ही दत्तचित्त ग्हना चाहिए। किसी अन्य वस्तुके लिए नहीं। पुरायके बढ़ावकेलिए भी नहीं थ्रोर न अपने धर्मके फैलानेके लिए ही। तावका श्रद्धानी वाह्य पुन्यको उस श्रन्तरंगके पुन्यके सामने जो तावका स्वामाविक प्रकाश है बहुत ही मृल्यहीन जानता है । श्रस्तुः हर प्रकारसे तावको प्राप्त करना चाहिए। फूल उसी समय खिल सक्ते हैं जब जड विद्य-मान हो। उपायों ( मार्गों ) में सर्व प्रथम पाहुका प्रथवा उपाय मनकी स्वच्छता है। केवल वह ही मृजुष्य जिसने सदैवके लिए सांसारिक प्रलोमनोंसे छुटकारा पा लिया है ताव तक पहुंच सका है। द्वितीय पादुका बुद्धिका प्रकाश है जब उदासीनताका पूर्ण प्रमाव नैतिक चरित्र पर पढ़ जाता है। तृतीय पाटुका एकाव्रताको प्राप्तं करना है "जब कि विदृन घरसे वाहर निकले समस्त संसारका हाल मालूम हो जाता है।" परन्तु इसका मार्ग विशेष लंवा एवं कठिनसाच्य है। शिष्यको अवस्य ही किसी गुरुके चरणोंमें प्रथम गुप्त झानको प्राप्त करना चाहिए। इसके प्रधात् अपने आपको 'शांति'के सिद्धांतमें स्थित करना चाहिए। और अपना सर्व श्रवकाश श्रपने ही आत्माके जानने में व्यय करना चाहिए। श्रौर उसको पौदुगलिक वस्तुओं एवं सांसारिक सम्बन्धोंके लिए अपने इदयमें पूर्ण वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। तव ही वह ताव अर्थात् सदैवके जीवनमें प्रवेश करनेका अधिकारी होगा।

उपर्युक्त वर्णन जो ई० रि० पे० के चीनी रहस्योंके श्राच्यायसे जिया गया है वास्तवमें निश्चय धर्माकी शिहाका मावार्थ है श्रीर इस वातको प्रगट करता है कि प्राचीनकालमें उसके सिद्धान्त किस प्रकार दिगदिगन्तरों तक फैले हुए थे। एक कान्सीसी पुस्तक 'Histoire des Religions (Vol. iii) नामकमें जिसका उल्लेख मेचनीकॉफ साहवने अपनी Nature of Man नामक पुस्तकमें किया है, यह जिखा है कि:—

"ताव मतके मुख्य मुख्य दावोंमेंसे एक दावा "ग्रमृत गुटकाकी निसवत था जिससे मनुष्य मृत्युसे वचसका
था।...... और तावमतके कुछ नेता जैसे चेक्न-ताव-लिक्क
एक परवतके उद्य शिखिरसे श्राकाश पर चढ़कर दृष्टिगोचर हो गए श्रौर स्वर्गमें जीवित ही प्रवेश कर गये।
......इस उद्देश्यको प्राप्त करनेके लिए लावट्स्यु (Laotseu) ने केवल जीवके लगातार जन्मोंमें क्रमवार आवागमन करनेके विचारको जिससे वह पहिलेका परिवित था
संवर्दित करके मनुष्योंपर लगाया। पापोंके विश्व होते हुए...
वह मनुष्य भी जो एक जन्ममें जीवन पवित्रताको नहीं पहुंच
सका है लगातार जन्मोंमें उत्कृष्टताको प्राप्त करता. हुआं
देवताओं श्रौर मुक्त जीवोंके अमरत्वको प्राप्त कर सकता है।"

में विचार करता हूं कि इसका धर्ष केवल यह है कि यदि कोई मनुष्य एक जन्ममें अमरत्वको आवागमनके कारणोंके नाश होनेके पहिले मृत्यु हो जानेकेकारण प्राप्त नहीं कर सका हो तो उसके अमका फल नए नहीं होगा खुतरां दूसरे जन्ममें उसके धास रहेगा जिससे कि पूर्ण प्रयत्न करनेसे थोड़े ही जन्मोंमें निर्वाण प्राप्त हो सका है।

यह कोई विस्तयदायक वात नहीं है कि इस साधारण स्याख्याने पाश्चिमात्य सत्यखोजियोंको असमंजलमें डाज दिया हो कारण कि भव तक इनको सत्य सिद्धान्तके यथार्थ तत्त्वोंसे परिचय नहीं हुआ है। जो कुछ इन्होंने भव तक पढ़ा है वह यथार्थ धर्मका वैक्शानिक सिद्धान्त नहीं है। सुतर्रा केवल गुप्त रहस्यों वा कथा पुराणोंवाले धर्मोंके कमहीन सिद्धान्त हैं जो धर्मके नामसे प्रचितित हैं।

चेङ्ग-ताव-लिङ्गका ग्राकाशमें विलीन हो जाना इस प्रकार से० बु० ई० भाग ३६ की भूमिकाके पत्र ४२ में वर्णित है:—

"हमारी प्रथम शताब्दिमं जियाङ्ग (Liang) की संता-नोमिसे एक मनुष्य चेङ्ग-ताव-जिंग हुआ है जिसने राज्यकी नौकरी करना पसन्द न करके अपने मनको रसायन विद्यामें जगाया। और अन्ततः जीवन अमृत वा नित्य जीवनकी गोजी बनानेमें सिद्धहस्त हुआ। और १२३ वर्षकी अवस्थामें दाशिक शरीरके पंकजींसे स्वतंत्र होकर अमर जीवनके धानन्दमें प्रवेश कर गया।" मेरे विचारसे यह विशेषतया एक गुप्त शिहा है विनस्वत किसी घटना या घटनाके शान्दिक वर्णनके। और इस शिहाके गुप्त रहस्यका एक प्रवल चिन्ह, उस भागमें मिलता है जिसमें शरीरके एकजोंसे छुटकारा पानेका उछेख है; जो वास्तवमें निर्वाणका चिन्ह है और शारीरिक सत्ताको रसायनिक रसों वा गोलियोंसे सदैव जीवित रखनेके विपरीत है।

तावमतके रहस्यमय प्रन्थ ताव-तेह-चिङ्ग ( Tao-Teh-Ching ) में लिखा है कि:—

'जितना ही विशेष दूर कोई मनुष्य श्रपनी सत्ता (श्रातमा) से वाहर जाता है उतना ही कम वह श्रपनेको जानता है।" (सि॰ बु॰ ई॰ भाग ३६ पृ॰ =६)।

थौर निम्नलिखित वर्णन भी उसी पुस्तक काः—

"वह मनुष्य जिसकी जातिमें तावके गुगा विशेषक्यमें हैं पक वालकके सहश होता है। विषेत्रे कीड़े उसकी उंक नहीं मारते। क्रूर पशु उसकी नहीं पकड़ते। शिकारी पत्ती उसको नहीं खाते।" (पूर्व पृ० ६६)—

उसी भावम है जैसी कि मरकसकी इन्जीलके सोलहवें भ्रष्यायके अन्तमें वर्णित भविष्यद्वाणी और हिन्दू धर्मकी शिला (देखो योगवाशिष्ठ) परमात्माको जाननेके लिए अपनी भात्माका ज्ञान आवश्कीय वतलाया गया है।

"मनुंच्य श्रपनी मानसिक शक्तियोंको पूर्ण कंपसे काममें

लानेसे प्रपने स्वभावको समभ जाता है। और जब वह अपने स्वभावको समभ जाता है तो वह परमात्माको समभ जाता है।" (देखो गाइट्ज साहवकी रिलीजन्ज श्रोक एनशियन्ट चाइना पत्र ४३).

शाव-यङ्ग (सन् १०११-१०७७ ई०) परमात्माके निवास स्थान के सम्बंधमें कहता है किः—

"श्राकाश शांत है। कोई शब्द नहीं होते हैं। तव परमात्मा कहां मिलेगा !

दूरस्य व्यास धाकाशोंमें उसकी खोज मत करो,

वह स्तर्य मञुष्यके हृद्यमे विराजमान है।" ( पूर्व पृ० ४८) धन्तिम ध्येय भी परमातमा है ( पूर्व पृ० ४० )।

प्रत्येक मनुष्य जो वाह्य वस्तुश्रोंमें विशेषक्षेण लिप्त रहता है (अर्थात् उनसे मोह करता है) वह अन्तरंगमें निर्धन होता है (देखो दि म्यूजिंगज श्रोफ ए चाईनीज मिस्टिक एत्र १००)। पूर्णता नहीं वनती है—

> "......दानशीलता थ्रोर पड़ोसांके साथ योग्य व्यवहार करनेसे। यह तावके प्राप्त करनेमें पाई जाती है। सुननेकी शक्तिकी पूर्णता दूसरोंके सुननेसे नहीं होती सुतरां अपनेको सुननेसे।........र्ष्टि शक्तिकी पूर्णता अन्योंके देखनेसे महीं होती सुतरां अपने ही को देखनेसे। कारण कि वह मसुम्य जो अपनेको नहीं देखता दिक अन्योंको देखता है,

श्रापनेको नहीं पकड़ता है विक अन्योंको । श्रौर इसप्रकारसे वह उस वस्तुको पकड़ता है, जो श्रौरोंको पकड़नी चाहिए । न कि उस वस्तुको जिसको उसे स्वयं पकड़ना चाहिए । श्रापने स्वरूपमें स्थित होनेके स्थान पर वह वस्तुतः कोई अन्य व्यक्ति हो जाता है ।" पूर्व पृ० ६७ ). ।

मानसिक पूर्णतासे पुराय और पापका अभाव हो जाता है। एक चीनी भक्तका मत है कि:—

"प्रश्न यह है कि मनको शांतिकी अवस्थामें किस प्रकार लावें, जिसमें विचार करना वा मानसिक वक्षावस्था अवशेष न रहें। होठोंको किस प्रकार मौनसाधन करावें जिससे कि केवल प्राकृतिक स्वांस ही अन्दर जा सके एवं वाहर थ्या सके। यदि तुम मानसिक पूर्णताकी प्राप्तिमें दत्तचित्त हो जाओ तो पुराय और पाप सत्ताहीन हो जावें। यदि जिहा अपने प्राकृतिक नियमके थ्राधीन हो जावे तो उसको लाभें और हानिका भान न होगा।" तावइस्र टीचिंग ए० ४७)।

इसी ज़रिपसे हमको यह भी विदित होता है कि:-

" शरीरसे छुटकारा पानेके लिए केवल एक ही मार्ग है जो मनसे कपायोंका निकाल डालना है।" ( पूर्व पृ० ४२ )।

अन शुभ भावोंका स्थान है:-

"उस ( भरोके ) हिद्रको देखो; उसके द्वारा श्रून्य गृहमें ३२२

प्रकाश श्राता है। शुभ भाव (मनमें जिसकी यहां पर सदशता है ) इस प्रकार पर रहते हैं जैसे कोई अपने मुख्य थ्रानन्द् भवनमें रहे ।" (S. B. E. Vol. XXXiX- P. 210) पूर्ण पुरुप अर्थात् तावंका आचार्य, अथवा आत्माके सदश मनुष्यकी परिभापा "एक पहाड़ींमें रहनेवाले वानप्रस्थके प्रकार . की है, जिसकी शारीरिक श्रवस्था बदल गई है श्रौर जो श्राकाश पर चढ़ जाता है।" (1bid. 237. Footnote) महात्मा पुरुष "सर्वोत्तम विजयी है" ( 1bid. p. 385. ). । "वह मनुष्य जिनमें उत्कृष्ट गुण पाप जाते हैं प्रकाश पर श्रवस्थित हो कर ऊपर चढ़ जाते हैं। थ्रौर शरीरके वंधन नए हो जाते हैं" (1bid. 824) सांसारिक श्रातमा, यह कहा जाता है (1bid. p. p.367), सर्व वस्तुओं के रूप वदल देती है और उनको वज पहुंचाती है। श्रौर किसी भी रूपसे उसकी समानता नहीं दी जा सकी है। उसका नाम "( मजुष्यमें ) परमात्मापन" है। चीनी भाषाका शब्द जो यहां व्यवहृत हुआ है वह ती (Ti) है जो अनुवादकके वंर्णन (पत्र ३६७) के अनुसार 'मनुष्यकी श्रात्माके लिए ईश्वरके भावमें श्रत्यन्त ही विलक्तग व्यवंहार इस शब्दका है।" वह मनुष्य जो लाभ और हानिको एक ्डिप्टिसे नहीं देखता है उत्तम पुरुष नहीं है ( Ibid. P. 239. ) उद्देशकी प्राप्तिका अर्थ क्या है इसके विषयमें ऐसा कहा है:-''उद्देशकी प्राप्तिका अर्थ पूर्ण अानन्द है ।....आज कल

च्येय प्राप्तिका भाव गाडियों थ्रौर झ्यकी सिद्धिसे हैं। परन्तु गाड़ियों और इनना प्रमाव शरीर पर पड़ता है। उनका कोई सम्बंध हमारे स्वरूपसे, जैसा वह वास्तवमें है, महीं है। जब यह बस्तुपें प्राप्त हो जीनी हैं तो वह अल्प समयके लिए होती हैं। ज्ञिशिक होनेके कारण से उनका धागमन नहीं रुक सका, धौर न उनका जाना वन्द् किया जा सक्ता है।......इनमेंसे एक प्रवस्या हमारे प्रानन्दका वैसा ही कारण हो सक्ती है जैसे दूसरी। कारण कि श्रान-न्दसे भाव केंवल क्रेशोंसे मुक्त होना है। ख्रव यदि एक द्मिणिक वस्तुके दूर हो जानेसे हमारा सुख जाता रहे तो इससे यह प्रकट होता है कि वह छुख जो उससे हमको मिलता था वह एक व्यर्थ वस्तु थी। इसलिए यह कहा गया हैं 'कि वह मनुष्य जो सांसारिक घस्तुथोंके पीछे ध्रपने द्यापको भूल जाते हैं श्रौर पौदुगलिक वस्तुश्रोंके ध्यानमें श्रपने श्रसली स्वरूपको गंवा देते हैं उनकी वावत कहना पड़ता है कि वे पेसे मनुष्य हैं जो प्रत्येक कार्य्यको उलटा करते हैं'।" पूर्व पृष्ठ ३७२-३७३ )।

यह सव यथार्थ वैज्ञानिक ( Scientific ) धर्मकी शिक्ताके पूर्ण समान है जैसा कि अव हम जानते हैं।

यहां पर हम इन्जीलकी उस आयतके ययार्थ मावके निर्णय करनेके लिए रुकेंगे जिसका मूल "मैं मार्ग, सत्य एवं जीवन हैं।" है। (यहुना १४। ६)। यह वास्तवमें दूसरे शब्दोंमें यथार्थ शाब्दिक भाषांतर, सम्य-क्दर्शन, सम्यक्ञान और सम्यक् चारित्रके रत्नत्रयका है जो मिलकर जैनधर्मके श्रमुसार मुक्तिका मार्ग है।

मार्ग = सत्य, योग्य वा सम्यक् दर्शन (श्रद्धान)। सत्य = सत्य, योग्य वा सम्यक् ज्ञान। जीवन = सत्य, योग्य वा सम्यक् चारित्र।

सवसे प्रथम सूत्र जैनियोंके पवित्र शास्त्रका जिसको श्रीतत्वा-र्थसूत्रजी कहते हैं, हमको शिक्ता देता है किः—

'सम्यग्दर्शनद्वानचारित्राणि मोत्तमार्गः॥'

इसका अर्थ यह है कि सत्य अद्धान, सत्यकान, और सत्यं चारित्र तीनों मिलकर मुक्तिका मार्ग हैं। और द्रव्यसंग्रहके २७ वें न्होंकमें यह वताया गया है (से० वु० जै० भाग १ पृष्ठ ११०)

"कारण कि नियमके अनुसार बुद्धिमान पुरुष निर्वाणके दोनों कारणोकों ध्यानसे प्राप्त कर लेता है। अतः प्रयक्षशीख हो ध्यान करो।"

मुक्तिके उल्लिखित दोनों कारण निश्चय और व्यवहार कह-साते हैं। इनकी विभिन्नता इस पर अवलिम्बत है कि किस अपेक्तासे इन पर विचार किया जावे। व्यवहार पर्य्यायार्थिक हि है। परन्तुः निश्चय द्रव्यार्थिक वास्त्राभाविक हि है। व्यव-हारके श्रनुसार तीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यक् दर्शन है। तत्वोंका श्लान जैसा जैन शास्त्रोंमें विणित हैं सम्यक्तान है। और उन नियमों पर अपने जीवनमें धमज फरना जो जैनधर्ममें गृहस्थ और साधुके लिए निर्णीत हैं सम्यक् चारित्र है। परन्तु; चूंकि आत्मा स्वयं वास्तवमें परमात्मा है इसिंखए वह स्वयं ही सम्यक्दर्शन, सम्यक्तान और सम्यक् चारित्रकी मृति है। द्रव्यसंग्रहको ध्रंग्रेजीकी टीकामें जिसका उल्लेख ग्रमी किया गया है मि॰ एस॰ सी॰ घोपाल साहब लिखते हैं:—

"पूर्ण श्रद्धान (सम्यक्दर्शन) सम्यक्कान, और सम्यक् चारित्र साधारणतया मोक्तके कारण हैं यद्यपि इन तीनों गुणोंसे व्याप्त श्रातमा ही स्वयं मोक्तका कारण है।"

यही कारण है जो एक स्वस्त्रकपत्राता आत्मा अपने संवं-

"मैं मार्ग, सत्य एवं जीवन हूं।"

वह कम भी, जिसमें इन तीनों गुणोंका उल्लेख है एक विशेष अर्थमय है। कारण कि वे इस ही कममें सदैव जैनथ-भींय शास्त्रोंमें पाप जाते हैं। यह कम मि॰ जे॰ एज॰ जैनी साहवके तत्त्वार्थ स्वजीके श्रंश्रेजी अनुवादसे पूर्णतया प्रगट होता है, जो से॰ बु॰ जै॰ सीरीजका द्वितीय ग्रंथ है:—

"इनमेंसे सम्यक्दर्शन भित्ति है जिस पर शेषके दो स्थित है। सम्यक्शानके पूर्व इसकी प्राप्ति होना श्रावश्यकीय है। वह कारण है और सम्यक्शान कार्य्य है। सम्यक्शान में सम्यक्दर्शन सदैव सम्मिलित हैं। इसी प्रकार सम्यक् चारित्र सम्यक् शानसे होता है। जो इसके पूर्व होता है। और सम्यक् चारित्रमें सम्यक्दर्शन एवं सम्यक्कान सिम-लित हैं। इसी कारणवश हम सूत्रमें पहिले सम्यक्दर्शन, फिर सम्यक्कान, और अन्तमं सम्यक् चारित्र पाते हैं।" (से० वु० तै० माग २ पृ० २)।

अब हम मिथराई मत ( Mithraism ) का कुछ दिग्दर्शन करेंगे। जो एक समयमें पशियाके समस्त पाश्चिमात्य भागोंमें भारतकी सीमासे लेकर रोम ( Rome ) तक फैला हुया था। यह कमसे कम प्रापने यथार्थमावमें तो प्रवश्य ही था, चाहे नामसे कहीं कहीं न भी हो। साधारणतया मिधरा मतका निकास अव वैदिक मित्र कहा जाता है। उन लेखोंके अनुसार जो पच॰ विन्कलर साहवको वोगाज क्युई नामक स्थान पर सन् १२०७ ई॰ में मिले थे थोर मुख्यतया उसके श्रनुसार जिसमें राजा सुव्वीलृल्युमा और तुशरतके पुत्र मितन्नीके राजा माहियूजा के संधिपत्रका उल्लेख है। मित्र, वरुण, इन्द्र और युगल अभ्विनी कुमारोंकी उपासना मितन्नीके प्रान्तमं चोदहवीं शताब्दि ईसाके पूर्वके समयमें होती थी। यह इस वातका प्रवल प्रमाण है कि इस प्राचीन कालमें भारतीय श्रार्थ्यगण पशियाकोचक ( Asia Minor ) तक शासनाधीश थे। मेरा मत मौलटन साहवकी दस सम्मतिसे सहमत है जिसमें वे कहते हैं कि इस घटनासे संभवतया इसके अतिरिक अन्य कोई भाग नहीं निकलता है कि ष्ट्रार्व्यतोग शासक थे, एवं प्रजा वहींके घ्रसली निवासी थे जिन पर धार्योंने विजय पाई थी। इससे यह भी भाव हो सका है कि कुछ प्रार्थ्य लोग पेतिहासिक समयसे पहिले पश्चिमकी श्रोर गए थे, जैसा कि कितनेक विद्वानोंका मत हैं। ईरानके पारसी श्रवश्य ही भारतीय श्रार्थ्य लोगोंकी एक शाखा झात होते हैं। जो कि द्यतिप्रचीन समयमें ईरान ( Persia ) में जाकर वसे थे। धौर भारतीय आर्थोंके विचारों एवं रीति रिवाजोंको घ्रपने साय ले गए थे जैसा कि वावू गंताप्रसाद साहदने जिनका मत योरोपीय विद्वानोंके मनसे सहमत विदित होता है, श्रपनी फाउनटेन देड श्रोफ रिलीजन नामक वुस्तकमें पूर्णक्षेण प्रमा-णित कर दिया है। असेरियांके दादगाह अस्तुरवनीपाल (६६५-६२६ पूर्व ईसा) के ग्रंघालयकी एक तख्ती मिली है, जिसके जेखसे मिथरा और शम्सका एक होना पाया जाता है। जव कि श्रसरमजाश वास्तवमें श्रसेरियावासियोंकी भाषामें ईरानके ईश्वर श्रहरा (संस्कृत भाषाका श्रापुर) मजदाका नाम है (ई० रि० ए० भाग = पृ० ७५४)। प्लृटरक इमको वताता है कि मिथराकी उपासना रोममें सिसिलीके सामुद्रिक डाक्नुओंने जो सन् ६७ ईसाके पूर्वमें पकडे गए थे, प्रचिछित की थी। (ई॰ रि० ए० न पु॰ ७११)।

मिथरासे क्या टहेश्य है ? इसके विषयमें कोई संशय नहीं

है कि मित्र प्रकाशका देवता माना जाता है जिसका अर्थ यह है कि वह झान वा धर्मके किसी रूपका रूपान्तर है। मित्र दिनका देवता है और वहण्यसे जो रातका स्वामी है, पृथक् है। दिन ख्रीर रात संभवत: आत्माकी विशुद्ध और मिलन अवस्थाओं को जाहिर करते हैं। इस प्रकार मित्र (जिसका शब्दार्थ सखा है) ईश्वरीय झान वा ईश्वरीय वाणी अथवा बुद्धिको जो मनुष्यकी आतिउपयोगी मित्र है, प्रगट करता है। और वहण् जीवनके किसी मुख्य कर्तव्यको, जो संसारी अवस्थामें पाया जावे, प्रकाशित करता है। अस्तु; वहण् हमारे भाग्यका विधाता पर्व न्यायाधीश है, जो स्वयं प्रकृतिके नियमानुसार वनता रहता है। वहण्का हिंदू पुराणोंमें इस प्रकार वर्णन आया है:—

"उसकी दृष्टि उत्तम कही जाती है कारण कि वह मनुष्यों के दृत्यों की वातको जानता है। वह देवताओं ध्रोर मनुष्यों का राजा है। वलवान ध्रोर कृर है। कोई उसकी ध्राहाको टाल नहीं सक्ता है। वह जगतका ध्रासनाधीश है वह ही सूर्य्यको ध्राकाशमें प्रकाशित करता है। वे पवन, जो चलतीं हैं केवल इसकी स्वांस प्रस्वांस हैं। उसने निद्यों के मार्ग सोदे हैं, जो उसकी ध्राहासे वहती हैं। और उसने समुद्रकी गहराईको वनाया है। उसकी ध्राहाएं निध्यत हैं उनको कोई रह नहीं कर सक्ता है। उनके कार्यसे चन्द्रमा प्रकाशमें चलता है। ध्रौर तारे जो रिष्ठको ध्राका-

शमें दृष्टिगोचर होते हैं दिवसमें लुप्त हो जाते हैं। पवनमें उड़नेवाले पत्ती और कभी न सोनेवाली निदयां उसकी शिक्त एवं रोषको नहीं जान सके हैं। परन्तु; वह आकाशमें पक्षीके उड़ानको, विशेष दूरस्थ दिशाश्रोमें पर्यटन करनेवाली पवनके मार्गको और समुद्रमें जहाजोंके रास्तोंको जानता है। और सर्व गुप्त वातोंको जो श्राज तक हुई हैं वा भविष्यमें होंगीं, देखता है। वह मनुष्यकी सत्य श्रीर असत्य चर्याका दृश हैं।

- " इसके गुप्तचर श्राकाशसे उतर कर इस सर्व जगतमें चहुंओर म्रमण करते हैं।
  - इनके सहस्रों नेत्र दूरसे दूर अवस्थित स्थानोंको पृथ्वीमें देखते हैं।
  - जो कुछ स्वर्गमें श्रौर पृथ्वी पर है श्रौर जो आकाशके बाहर है।
  - वह सर्व वरुण सम्राट्के समत्त प्रत्यत्त रूपमें विद्यमान है। प्रत्येक संसारी आत्माके नेत्रोंकी गुप्त भापिकयोंको वह गिनता है।
  - वह इस संसारके ढांचेको इस रूपमें साधे हुए है जैसे कोई पासा फेंकनेवाला पासा फेंके।
  - वह गँठीले फंदे, पे ईश्वर ! जो तृ फेंकता है।

## उनमें सर्व श्रसत्यवादियोंको फँस जाने दे, परन्तुः सर्व सत्यवादियोंको उनसे वचा।"

(देखो विल्किन्ज हिंदू मिथोलोजी )।

वरुणकी सर्वश्रता अवश्य ही कविकल्पनामें प्रकृतिकी सर्वश्रता है, जिसकी उपेन्ना नहीं की जा सकी; न जिसको उगा जा सका है; और न जिसके साथ कृत संभव है। जब कि एक ऐसे नियमकी कभी न भूल करनेवाली सेहत जो विविध पदार्थों के ग्रुणों के द्वारा कियात्मक होता है निष्पन्न न्यायका ऐसा नमूना है कि जिस तक पहुँचने में प्रयत्नशील मागुपिक जज कभी सफल नहीं हो सके हैं। परन्तु मित्रकी सर्वश्रता विश्वद्ध आत्माकी सर्वञ्चता है श्रीर वरुणकी इस कविकाल्पनिक सर्व-

पारसियोंमें मिथराने श्रह्यामज़दाकी वरावरीका पद प्राप्त किया है, जो कहता है कि:—

"जव मेंने मिथराको विशाल चरागाहोंका श्रिधपित वनाया; तव पे सिपतममेंने उसको श्रपने श्रर्थात् श्रहरामज्दाके सदश वितदान श्रीर शर्थनाके योग्य वनाया।" ( यहत १०-१ )। मिथराको मध्यमाभी कहते हैं, जिसका यह श्रर्थ है कि वह मसीहाके रूपमें माना जाता था।

मिथरा साधारणतया चित्रोंमें वैलको वध करते हुए पाया जाता है, जो वलिदानके भावमें-पाशविकता प्रधीत् नीचता (विपयवासनाओं) का चिन्ह है। हिन्दू और पारसी विचारा-वतरणकी उपयुक्त सहशता दिखानेके लिए में निम्नोहिखित वर्णनको ग्रंकित करता हूँ (इ० रि० ए० भाग ६ पृ० ६६८):—

''जैसे **ब्रह्**रामज्**दाके चहुं ब्रोर नेतिक महात्माओं**का दरवार <sup>'</sup> लगता है इसी रूपमें भारतका विद्वान श्रद्धर भी धार्मिक सिद्धांतोंके कपान्तरों (Personifications ) धर्यात् भादि-त्यों वा प्रकाशके देवताग्रॉमि प्रथम है।......भारतमें इन सिद्धांतों इस भाग्य वर्धात् ग्रुभ क्रिया, ख्रंग प्रयांत् भाग, द्ज्ञ अर्थात् योग्यता श्रादिको पाते हैं। यदि वे वे ही नहीं हैं को पारसियोंके फिरश्ते हैं तो यह केवल संयोगकी वात है। कारण कि ईरानके विविध धार्मिक सिद्धांतोंके रूपान्तरों से समानता रखनेवाले रूपान्तर वेदोंकी गुप्त समस्यामें भी पाप जाते हैं। केवल ऋता ही अशा (Asha) अरता (Arta) के श्रनुसार नहीं है। यलिक श्ररमिति 'ईंग्बर भक्तिं 'प्रार्थना' वरावर हे अरमैती 'ईश्वरभक्ति' 'बुद्धि'के । त्तप्र (Kshatra) वरुणका राज्य है जैसे ज्ञयरावैरया ( Kshathra Vairya ) मज़दाकी वादशाहत ( राजधानी ) है। सौर्वाताति अर्थात् 'सचाई' हौरवतातके वरावर है जद कि पवित्र मन ( बहुमना:= Voho Manah ) की धारणा, यद्यपि वेदमें उसका उल्लेख नहीं श्राया है, संभवतः वह प्राचीन भारतीयोंकी नैतिक शिज्ञामें विदित पाई जाती थी

कारण कि वेदके पुजारियोंमेंसे एक वसुमनस (Vasu-Mans) ध्रर्थात् पिवेत्र इद्यवार्जा कहलाता था।" रात्रिसे वरुणके सम्बन्धकी सहशता भी पारसी मतमें पाई जाती है:—

"जब प्रद्वराम ज्वा, जिसने भ्रपना वस्त्र, जो फरिश्तोंका वनाया हुआ है एवं तारिकामंडल द्वारा अलंकत है, पहन लिया है मिथरा और रशनो और पवित्र अरमैतीके साथ जिसका न श्रादि है और न भ्रन्त है, वहां है।" (यश्त १३-३ = ६० रि० ए० ६ पृ० ५६ = )।

जगतके श्रोवरकीयर (Overseer) के क्यमें वरुणकी सह-शता चन्द्रमाखे दी जा सकी है; जो रात्रिका राजा है। श्रमेरिया विविजोनियाके देवालयोंमें चन्द्रमा देवता कहा जाता है कि अंचे दर्जेका देवता था (इ० रि० पे० भाग ६ पृ० १६६)। जरदस्तके धर्ममें भी चन्द्रमाको बड़े फरिश्तोंका निवासस्थान वताया है। "वह वारम्वार ऋतु, श्रर्थात् 'भक्त' वा संरक्तक' व श्रशा (न्याय) कहा गया है।" (इ० रि० पे० भाग ६ पृ० १६८ वा यश्त ७। ३)

सृष्टिके सम्बंधमें भी ईरानी विचारावतरणकी गुप्तसमस्या प्रत्येकस्थान पर प्रकट है। प्रतः पच मिल्स साहवके अनुसार (से बु ई भाग ३१ पु २६):—

"इससे इन्कार नहीं हो सका है कि वह बहुत सामान्य

कपमें है। श्रौर ठीक उस सीमा तक कि जहां तक इसमें रङ्ग और ब्योरा नहीं पाप जाते हैं इसकी गंभीरता प्रकट है।"

परन्तु यथार्थ यह है कि वह सामान्य और कथानक दोनों भ्रिपेत्ताशोंको लिए हुए है। इसका कोई माग पेतिहासिक रूपसे पढ़नेके लिए नहीं लिखा गया; न वह माग मी जिसमें शताब्दियों, मुदत्तों, राज्यों और वर्षोंका उल्लेख है। यह सम्भव है कि हम धाज प्रत्येक एक्टरके भेदको जिसने जीवनके इस पवित्र नाटकमें भाग लिया है न समक पाएं। परन्तु तिस पर भी हमारा भान इतना कम नहीं है कि हम उसकी छाँट (Plot) का सेहत और विश्वासके साथ खाका न खींच सकें।

अहरामज़दासे भाव जीवनके उस भागते है जिसे धर्म कहते हैं अर्थात् धर्म मार्गसे। शब्द अहरा संस्कृत असुर शब्द के समान है जिसका अर्थ ईश्वर वा प्रभू है। और मज़दाकी सहशता मेधस्से है जिसका अर्थ संस्कृतमें विज्ञान (Science) है। इस प्रकार अहरामज़दा ईश्वरीय धर्महान अर्थात् विज्ञान (Science) का रूपक है ओर महदा जो पहलवी ओर हमजद का जिसको साधारणतया अहरामजदा कहते हैं फारसी रूप है, अनन्त एवं नित्य प्रकाशमें रहता है, कारण कि धर्मका यथार्थ अस्तित्व विशुद्ध आत्माहीमें संभव है जो कभी न अन्त होनेवाला नित्य प्रकाश है।

ं शत्रु पाप है श्रर्थात् अंधकार है जो इस प्रकार गहरा है कि

तुम उसे हाथसे पकड़ सक्ते हो (इ० रि० पे० भाग ६ ए० ५६७) यह पूरा चिह्न पुट्गलका है जिसमें पापका निवासस्थान है।

जीवोंके भृष्ट कर्त्ताका अस्तित्व शिकगड-गूमानिक-विजारके कर्त्ताने निम्नलिखित तर्कसे प्रमाणित किया है:—

"......शात्माकी रत्ताकी श्रावश्यकासे श्रात्माकी अगुद्धता श्रीर भृष्टता प्रमाणित हैं। श्रीर श्रात्माकी अगुद्धता श्रीर भृष्टतासे मनुष्यके शब्दों और कार्योंके एक श्रगुद्ध श्रीर श्रप्ट कर्चाका श्रस्तित्व प्रमाणित होता है। अत: सर्व वार्तोपर लिहाज करनेसे यह प्रकट है कि आत्मार्थोंका कोई मार्गन्रप्रा है।" (से॰ बु॰ ई॰ भाग २४ पृ॰ १६७)।

उद्घिषित कर्ता विदून किसी भ्रमके इतना और कह सका धा कि एक सतात्मक द्रव्यको अंग्रुद्ध करनेके लिए श्रग्रुद्ध कर्ता भी श्रवश्य कोई द्रव्य होना चाहिए। इस श्रग्रुद्धताका फल दिनाए-मैनोग-विर्दमें इस प्रकार श्रंकित है। (से॰ वु॰ ई॰ भाग २४ पृ० ३२):—

"श्रीर श्रहरमन शैतानने रात्तसों श्रीर विशाचोंको एवं श्रन्य श्रवशेष शैतानोंको श्रपने श्रयोग्य संभोगसे उत्पन्न किया।" ये रात्तस विषयवासनापं, लोभ, कोध एवं जीवकी श्रन्य हुर्गुण व कियापं हैं। जो उसमें पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु यह यथार्थमें जैनियोंके आश्रव श्रीर वन्धके सिद्धांत हैं, जिनका उहेख हम धार्मिक विद्यानके मध्य कर चुके हैं। यह व्याख्या ज़ाद-सपेरम ( अध्याय २-६ ) से भी प्रकट है:
".......सर्व भूमगढ़ल पर सर्प, विच्छू पवं अन्य प्रकारके वौपाप पेड़ादायक प्राणी थे। और इस वास्ते अन्य प्रकारके वौपाप रंगनेवाले कीड़ोंमें खड़े थे। पृथ्वी किसी स्थान पर इन प्राणियोंसे खाली न थी यहां तक कि सुईके नोकके बरावर भी पृथ्वी नहीं बची थी जिसमें यह कीड़े न भर गए हों।" जादसपेरमके चतुर्थ अध्यायकी दसवीं आयतमें अहरमनके संवंधमें यह कहा गया है कि वह अहरामज़दाके प्राणियोंके क्योंको विगाड़ डालता है जिससे भी एक पौद्गालिक द्रव्यकी सत्ताका भान होता है।

इस कुरूपका विवरण शिकन्द-गूमानिक-विजार ( थ्राध्याय २। ६-६) में निम्न प्रकार है:—

"पीड़ा पहुंचना वा पहुंचाना चाहे किसी प्रकारसे क्यों न हों, उत्पन्न नहीं होतीं जवतक कि स्वभावोंमें विभिन्नता न हो श्रथवा पेसी वस्तुश्रोंसे हो जिनके स्वभाव विभिन्न हों। कारण कि एक ही समाववालोंमें इच्छा एवं पेक्य एक दूस-रेके साथ समान होते हैं और वहां न पीड़ा पहुंचाना होता है श्रीर न पीड़ा पहुंचना और वह जो विभिन्न स्वभावके हैं वह श्रपने विपरीत स्वभावोंके कारण एक दुसरेके संहारक श्रीर पीड़ा उत्पादक होते हैं चाहे जिसप्रकारसे उनका मिजना हो। एक समान समस्वभावी श्रपने पेक्य एवं चित्तकी एकाप्रताके कारणसे घटक, कार्यसम घोर एक दूसरेके सहायक होते हैं जब वह आएसमें मिलते हैं।" (से॰ बु॰ ई॰ माग २४। १२३)।

तय अहूरामजदाकी अनन्त शक्तिका क्या मृत्य है यदि वह
श्रहरमनको नहीं रोक सक्ता है ? इसका उत्तर यह है ( से० दु० ई० भाग २४ प्र० १२४-१२४ :--

''..... अहरमनके दुष्कृत्य उसके दुःस्वमाव श्रीर दुर्ह्च्छाके कारणवश होते हैं जो पिशाच होनेके कारण उसके सना-तनी गुण है। श्रह्मरामज्दाकी अनन्त शक्ति वह है जो सर्व संभव कार्योंके अपर है श्रीर इससे सीमान्तरित है।..... यदि मैं यह कहूं कि सृष्टिकर्त्ता अहरामजदा अहरमनको दुर्गुणोंसे, जो उसका सनातनी स्वभाव है रोक सक्ता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि पिशाचको देवता श्रीर देवताको पिशाच बनाना संभव है। श्रीर श्रंधकारको प्रकाश श्रीर प्रकाशको श्रंधकार बनाना भी संभव होगा।"

धन्य है । उत्तम भाव पेसे ही होते हैं निःसंदेह प्रमन्त शक्तिमें असंभवको प्रस्तित्वमें जाना सम्मिलित नहीं है। तथैव धंगरा मैन्यू निसके सार्थक शब्दोंमें अपने अविनाशी होनेकी शेखी मारता है:—

"सर्व देवताग्या भी एकच होकर मुक्ते न मार सके गेरे स्वभावके विपरीत । धोर केवल जरदस्तकी पहुंच मुक्त

तक हो सकी है मेरे स्वभावके विपरीत। यह मुक्ते आहुना वैरयासे जो शिला जैसा भारी है एवं गृह जैसा विशाल है मारता है। यह मुक्ते अशा-वहिश्तसे जलाता है मानों वह पिघला हुआ पीतल है। वह प्रमाणित कर देता है कि मेरे लिए इस संसारको त्याग देना उपयुक्त होगा। यह स्पीतम करदश्त केवल एक ही मनुष्य है जिससे मैं भय खाता है।" (से० वु० ई० भाग २३ पृष्ठ २०४-२०४)।

आहूनां वैरया पारिसयोंकी प्रार्थना है थ्रौर ध्रिशा-विहरत उनका एक पवित्र मंत्र है। अस्तुः भावार्थ यह है कि जिस शत्रुको सर्व देवतागण नष्ट नहीं कर कक्ते हैं उसको एक सद्या साधु, जिसने श्रपने श्रापको धर्म थ्रौर वैराग्यमें पूर्ण वना जिया है, परास्त कर सक्ता है।

इन दोनों विपरीत शक्तियोंका मिलाप इनके मध्यके अव-स्थित प्रान्तमें होता है जो एक प्रकारका 'निवासहीन' प्रान्त है जिसमें अंततः उनका श्रान्तिम संप्राप्त भी होता है। इसका कारण यह है कि न तो आत्माके यथार्थ स्वभाव (धर्मशानके प्रान्त) में और न पुद्गलके यथार्थ स्वभाव (अहरमन अर्थात् अधर्मके प्रान्त) में एक दूसरेका प्रवेश किसी प्रकारसे भी संभव है। इस कारण उनके मिलापका प्रभाव केवल उनके गुणोंपर पड़ सक्ता है। अतः अहरामजदा और प्रहरमनके विषयमें यह कहा जाता है कि "उनके मध्य श्रुन्य स्थान था ष्ट्रयांत तिसको ने 'पनन' कहते हैं तिसमें शहरनहा निलाप है" ( इंडिंग १ १ ४ ; से० बु० ई० मारा ४ पृ० ४ )

विपनी, प्रकारके परिते और श्रंबकारके नंगद्र शर्मद् उन्न हैं। प्रथमके नेता श्रद्धानन्ता हैं, दो मर्बद्र हैं। परन्तु राजनींका श्रायकार्य श्रंबा सार नीज हैं (हुद्देग १ पृ०१६)। श्रोर सपनी सविष्यमें होनेवाली महनको नहीं देख सका है (दिनकते: हैं० रि० पे॰ माग १ पृ० २३७)। इसी देतु श्रद्धान्म सन्दा गायके राजनाने महना हैं-''रे दुरान्मा द सर्वद्र श्रोर सर्व ग्रीकमान्त्रहीं हैं इस्तिय त्मुसे नष्टनहीं कर सन्दा श्रीर मेरे शारियोंको मेरी और आनेसे नहीं रोज सन्दा। (दुदेश १। १६)

श्रहरमनकी अन्तिम पराजय महायके हाय है। ई० रिट पै० माग १ ए० २३३ है।

<u>चर्मशान</u> (शहरामदाश) रस देनुसे अपने अधि और नीस विपक्षीने अवकाश-हर्मन्त करना है तिसमें सहनेपाले निहे गईं ैं (हुन्देश अव्याप ? आवन १८) कारण कि पापकी पूर्ण पराजय सत्यानुपायों मनुष्यके दसक कोनेत्रक असंमय हैं। यह शहरामदाश, दो असंमयकों सेमय नहीं कर सन्ता हैं असे निःकृष्ट विपन्नी पर विद्यय प्राप्त नहीं कर, मन्ता है। यह कल सहनेपालोंक मिट्टे रहनेका है जिसमें आत्मा पृथ्वीकारिक, यनस्यतिकायिक, प्रकृत्यक और निःकृष्ट मनुष्य ग्रेनियोमें आवारामन करती रहती है।

## मुख्य फरिश्ते निसप्रकार हैं:—

- (१) बोहुमनाः = पवित्र विचार।
- (२) अशावहिश्त = पूर्ण पवित्रता ।
  - (३) ज्ञववैरया = उद्देशित राज्य।
  - (४) स्पेनता अरमैती=शुद्धता।
  - ( ५ ) हौर्वतात = रत्तक स्वाध्य, और
  - ( ६ ) श्रमेरतात = अमरजीवन

ये के बड़े फरिश्ते हैं। पिशाच इनके विपत्ती हैं। पिशाचोंका सरदार ग्रहरमन है। जिसका स्थान मल है धौर जा श्रहराम-ज्वाके प्राणियोंका मन, वचन, काय द्वारा दुश्चेता है (युंदेश २८। १-२ ) अवशेषमेंसे अक्मनका यह कार्य है कि वह "दुए विचारों धौर भगड़ों" को उत्पन्न करता है। तरुमत अवदाका उत्पादक हैं। मितोखत प्रसत्यवादी है। अरस्क कपट है। प्रकृताश विपरीत अर्थवाचकं है। अज लोभ है। ऐशम क्रोध है। और नस श्रशुद्धता श्रौर श्रपवित्रताका उत्पादक है। "इनमेंसे प्रत्येकके साथ बहुतसे राज्ञस श्रौर पिशाच सहकारी हैं। .....वर्षा, दुःख और झुद्धावस्थाके शैतान हैं। .....र्दुगंप, सड़न, भ्रोर भृणके जानेवाले हैं जो बहुत हैं अगिणित हैं और षापमें प्रसिद्ध हैं। भ्रौर उन सबके भ्रंश मनुष्योंके शरीरोंमें सम्मिलित हैं। श्रौर उनके गुण मनुष्योंमें प्रत्यक्ततः दिश्गोचर होते हैं।..... कितनेक नवीन पिशाच मजुन्योंके नितन्तन पापा-

खरणोंसे उत्पन्न होते हैं" (बुलेश ग्र० २०) इस कारण कि निःकृष्ट विचारों, निःकृष्ट शब्दों ग्रौर निःकृष्ट आचरणोंसे पिशाच उत्पन्न होते हैं और उनसे उनको पुष्टि पहुंचती है, यह कहा गया है:—

"विषय लोलुपता मत कर, जिससे तेरे ही कर्मोंसे तुम्को हानि और शोक न प्राप्त हों" (दिनाए-मैनोगे-खिर्द, श्रध्याय २। २३-२४) यही विचार निम्नके लेखमें पाया जाता है:—

''.....राज्ञसोंको पूजा त्ने की थी। और देंखों पिशाचोंको सेवा की थी (पूर्व २१९७२-१७३)। ......थौर जो पूजा वह यि मिन्द्रमें करते हैं, जब कि वह ठीक भी नहीं होती है, तो वह देखों तक नहीं पहुंचती। परन्तु वह पूजा जो धन्य स्थानों पर की जाती है जब कि लोग उसे थोग्य रीति पर नहीं करते देखों तक पहुंचती है। कारण कि पूजामें कोई मध्यस्थिति नहीं है। या तो वह फरिश्तों तक या देखों तक पहुंचती है। १८)।

फरिश्ते (देवता) हमारे क्रत्योंसे उत्पन्न नहीं हाते हैं, कारख कि वह तो पहिले हो से आत्माकी दुए कियायोंके विपत्ती कपर्में — श्रवस्थित हैं। अस्तु; पैशाचिक क्रियायोंके नाश करने ही से उनका प्रकाश होता है। परन्तु वह इससे उत्पन्न नहीं हे।ते हैं। इस कारणवश वे धर्मझान (ओहार-मज़द) को सृष्टि समम्हे जाते हैं; जिसके सनातनी वैमवसे वे उत्पन्न होते हैं। इनके विषयमें कहा जाता है कि वे मनुष्यों को खुल छोर छानन्द देते हैं। कारण कि मङ्गल ऐसे शुभ कृत्यों का फल है, जैसे पवित्र-विचार, आत्मविशुद्धि छादि। फरिश्ते (देवता) प्रकाशके राज्य में-धर्मशानके प्रतापमें निवास करते हैं, जिनकी रत्ताके लिए खुद्धिका कोट अवस्थित है, (जाद-स्पेरम घ्र० १।१) जिसको शुभदाता अहुरामज़दाने बनाया है।

सृष्टिके विविध क्यों में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी गुणको प्रकट करती है, जो धर्म वा उसके विपरीत अधर्मसे संवंध रखता हा। मृत्यु ध्रात्मिक श्रून्यताको कहते हैं। अध्ता अध्यक्षके मलको और गऊ ध्रात्मिक विशुद्धताको कहते हैं। ईरानी लोगोंसे भाव ध्रहूरामज़दाके धर्मात्मा अनुयायियोंसे है। ध्रुरमैती परम विशुद्धता है। और गऊकी ध्रात्मा धर्मात्मा-ध्रोंकी ध्रात्मा है जो मसीह (मोत्तदाता) के श्रुभागमनके लिए यो रही है। सृष्टिके अन्य सर्व विभागोंमें भी इसी प्रकारके क्यान्तर पाए जाते हैं। इस व्याख्याका वर्णन विशेष प्रत्यन्न क्यमें बुन्देशेके १६ वें अध्यायमें किया गया है जिसमेंसे में निस्न लिखित उपर्युक्त पूर्ण वर्णन उद्धत करूंगाः—

"भावार्थ यह है कि समस्त पशुग्रों, पित्तयों ग्रौर मह्नितयों को प्रत्येक किसी न किसी विषेत्ने प्राणीके विरुद्धमें उत्पन्न किया गया है ।......मुर्गा दत्यों और जादूगरोंके विरुद्ध उत्पन्न किया गया है जिसका सहायक कुत्ता बनाया गया हैं। जैसा कि शासमें कहा है, कि संसारके प्राणियों में से वह जो दैत्यों को नए करने में सरोशकी सहायता करते हैं, वे मुर्गा और कुत्ता हैं।...कुत्ता पेसे दैत्यका नाशकरनेवाला है जैसे मनुष्यों और पशुश्रों में लालच, (श्रायतें ३०-३३-३४.) .....कुत्ते मेड़ियों की जातिके शशु श्रीर मेड़ों की रज्ञाके लिए उत्पन्न किए गए हैं, (श्रायत २७)।.....अहरामजदाने कोई वस्तु व्यर्थ नहीं बनाई, कारण कि सर्व वस्तुणें उपयोगी बनाई गई हैं। जब कोई उनकी यथार्थता नहीं समस्तता है तो उसको चाहिए कि दस्तूर (पुरोहित) से श्रव्या करले। कारण कि उसकी पांच प्रवृत्तियां इस ढंगसे वनाई गई हैं कि वह बरावर देत्यों को नष्ट करता रहे" (श्रायय ३६)।

मैं नहीं सममता हूं कि आजकलके समयमें कोई दस्तूर पेसा है, जो औहारमजदकी सृष्टिका अर्थ सममता हो। विदित होता है कि उन सबने शाब्दिक विवरणका जहर खूब पिया है। उनकी फेशनेविल उच्च ईश्वरमिकके (देखो एस० ए० कापड़िया साहबकी: टीचिंग ओफ जोरोग्राप्ट्रियनहजम पृष्ट १७) ग्रतिरिक्त अपनी पवित्र पुस्तकों के प्रत्येक पत्र व पंक्तिमें और कुछ हिंद गोजर नहीं होता है। बुन्दाहिसका ग्रध्ययन करने के पश्चात् मुक्ते इस विषयमें कोई संशय नहीं रहा है कि वह यहदियों, ईसाईयों और मुसलमानोंके अद्भुत (ग्रजीव व गरीव) कथानकोंको कुन्नी हैं। और यह ग्रसम्भव नहीं है कि ग्रन्य वहुतसे

धार्मिक कथानक भी उसीके ढांचे पर बनाए गए हों, जो रेरान के पारिचमाल्य एवं उत्तरीय पारिचमाल्य देशोंमें भूतकालमें अचिलित थे।

में आशा करता है कि पारसी लोग धव संसंतोप नहीं बेढे रहेंगे जब तक कि वे इस सम्पूर्ण मर्मको इल न करले, जो स्त्रभावतः उनके लिए एक नितान्त विदेशी मनुष्यकी अपेक्षा जो उनके रीति रिवाजों धौर मुख्यतः उनकी भूतकालीन भाषा पर्व परंपरीया कथाश्रोंसे श्रनिभिन्न है, विशेष सहल होगा। मैंने खोज करनेकी दिशाका संकेत करनेके लिए यहाँ पर उपयुक्त विवेचन कर दिया है। और मेरे विचारसे एक कार्यशील भीर योग्य बुद्धिशील क्षात्रोंके, समुदायके लिए एक ग्रह्णसमयमें थ्यपने धर्म्भके पवित्र एवं उच्च मंदिरको पुनः नृतनरीत्या निर्मा-पित करनेमें कोई कठिनाई न होगी । परन्तु उनको इस चातका सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उनके पवित्र प्रन्थोंके प्रमुसार ईश्वरीय वाणी "श्रद्वितीय घोहार-मजद्की पवित्रता और सर्व-क्षता" है, (बुन्दाहिश छ॰ १-२) छौर उसका सम्बंध "दीनों द्रव्योंके मेलके विवरगा"से हैं ( धायत ३)। इससे यह प्रत्यत्त है कि शास्त्रका पौराणिक विषय केवल वैद्यानिक सत्य धर्मके सिद्धांतोंको ध्यानमें रखनेसे समक्तमें था सका है, जिसके श्रगणित मत व मसले (Principals) फिरश्तों, मनुष्यों व्यादिके रूपमें वांधे गए हैं। इसिलिए ठीक ठीक सत्य धर्म ( वा

विद्यान = Science) ही धर्मके पौराणिक एवं गुप्त कथानकोंके मुर्ची लगे तालोंको खोलनेके लिए वास्तविक कुझी है।

सृष्टिके क्रमके परिणामका ध्यान रखते हुए यह वात विचा-रणीय है कि स्वयं क्यामत (Resurrection = मृतोत्यान) का ठीक वह ही वैज्ञानिक अर्थ है जो मोन्न प्रथवा निर्दाणका है। कारण कि यह कहा गया है:—

"और उन दोनों रुहों (द्रव्यों)मेंसे विशेषतया दातार (श्रहूरा मज़दा) ने मुफ्त (ज़रदस्त ) को पवित्रताकी समस्त सृष्टि वतला दी जो अब विद्यमान है, और जो श्रस्तित्वमें भा रही है एवं जो भविष्यमें श्रस्तित्वको प्राप्त होगी, ऐसे जीवनके चारित्र और ध्येथकी श्रपेत्ता जो श्रहूरामज़दाको भक्तिमें सरवार है। " (यासना. १६।६.)।

विद्वानोंके लिए यह एक संकेतके क्यमें हैं (यासना १६, ११)। तीसचें यासनामें इस विपयके सम्बन्धमें यह विशेष श्रस्तत्या दर्शाया है कि इसका सम्बंध मनुष्योंसे हैं। देखो दूसरी आयत जो निम्न प्रकार है:—

"तव तुम अपने कानोंसे सुनो और उत्तम हृदयकी हिन्से चमकदार अग्निको देखो। यह अमेके सम्वधमें प्रत्येक मनुष्य के लिए पृथक् पृथक् प्रवंध करता है। उद्दश (ध्येय) के प्राप्त करनेके वहे प्रयक्तके पहिले तुम सब हमारी शिक्ताको समको !" फिर तीसरी श्रायतमें यह उपदेश है कि मनुष्य श्रपनी इच्छाको पापात्माश्रोंके ढंगसे काममें न लावं:—

"इस प्रकार प्रारंभिक द्रव्य प्राचीनकालसे विख्यात हैं जो युगलक्ष्यमें प्रयने विरुद्ध कृत्यों के साथ एक दूसरेसे सिम-लित हैं। घ्रौर तब भी प्रत्येक इनमें से प्रयने स्वामाविक कार्य्यमें स्वतंत्र है। इन दोनों में से मन, बचन, कार्य्यकी अपेतासे एक उत्तम ध्रौर एक नि.कृष्ट है। इनमें समक्त कर कार्य्य करनेवालेको ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए, न कि पाप करनेवालेके ढंग पर।"

अंततः जादस्पेरममं यह कहा है ( अध्याय ५ आयत ४ ):—
'शास्त्रमें इस प्रकार लिखा है 'श्रस्तुः, यह दोनों द्रव्य
( आता )भी पहिली सृष्टिमें एक दुसरेसे मिल गए श्रयात्
दोनों गायोमर्दिने शरीरमें प्रवेश कर गए। जो कुछ जीवनमें
है श्रहरामजदाके इस श्रथंसे है कि में उसको जीवित रक्खं
जो कुछ मृत्युमें है वह पापके पिशाचके इस अर्थसे हैं कि में
उसको पूर्णतया नष्ट कर दूँ। जो कुछ इस इंग पर है, वह
संसारमें श्रन्तिम जीवित श्रातमा तक है। जिससे कि वे
( दोनों द्रव्यों ) अवशेष मनुष्योमें भी प्रवेश करते हैं। और
पापातमाओं के नितांत दुश्रातमा होने के कारण उनका नाश
पूर्णक्षेण जाना हुआ है। और इसीप्रकार उस मनुष्यका
पूर्ण ध्यान, जो धर्मात्मा है, श्रीहारमजदकी सनातनी (नित्य-ताकी) आशा है'।" ( से० बु० ई० भाग धार्ईन )।

अतः जुरदस्त संसारका मोच्चदाता नहीं है, सुतरां उसी प्रकार की मानसिक मूर्ति है जैसे विविध धर्मोंके मसीह अर्थात् कृषा, इंस्. तस्मुज श्रादि ।

कृयामत (मृतोत्यान) में पदार्थों के मूतनरीत्या शांधे जाने (या स्थापित होने ) से केवल जीव द्रव्यकी विश्वद्धतासे धर्थ है, जिसको कविकल्पनामें संसारका मूतनकम (प्रवंध) बांधा है। कारण कि ध्रात्मद्रव्यको, उसमेंसे समस्त पौट्गालिक परमाणु- ओंको पुग्य पर्व पापके विचारोंको त्याग करके निकाल देनेसे नधीनरीत्या विश्वद्ध करना है। परमात्मापन पुग्य धौर पाप दोनोंसे उच्च है। और ध्रपने ही स्वभावकी विश्वद्ध व्यान ध्रवस्या को कहते हैं। क्योंकि पुग्य भी आवागमनकपी कारागृहका दतना ही कारण है जितना कि पाप। दोनोंमें अंतर केवल हतना है कि पुग्यसे उत्पन्न कारावास कम दुःखदायक एवं विशेष सुखदायक प्रतीत होता है और जो पापसे उत्पन्न होता है वह विशेष दुःखदायक एवं दुस्सह होता है।

क्यामतको र्थान्तम नवीन कमरचनाके विषयमें यह प्रत्यक्त रूपमें कहा गया है कि वहां किसी नितान्त ही नूतन पदार्थको सृष्टि नहीं होगी कि जिसका कोई श्रास्तित्व हो पहिले न था। अर्थात् उन गुर्णों के सहग्र न होगी जो आत्मा और पुद्गलके मिलनेसे उत्पन्न होते हैं, जो न तो विश्वद शात्मा और न पुद्-गल होमं पाए जाते हैं सुतरां जिनकी उत्पत्ति कहना चाहिए कि श्रद्भुतरीत्या शून्यतासे होती है। इस कारण यह कहा

'देखो, जब कि वह उत्पन्न कर दिया गया जो सत्तामें नहीं था, तो उसका जो पहिले था नूतनरीत्या उत्पन्न होना क्यों प्रसम्भव है ? कारण कि उस समय पृथ्वीकी आत्मासे हती मांगी जायगी, जलसे रक्त, वृत्तोंसे बाल, और अग्निसे जीवन क्योंकि प्रारंभिक खुप्टिमें यह उनके खुपुर्व किए गए थे" ( बुन्दाहिश, घ० ३० धा० ६ )।

उल्लिखित पदार्थ आत्माके कुठ गुण हैं, जो पुर्गलके मेलसे गुगहीन हे। जाते हैं और जिनका कर्तव्य (स्वामाविक रूट्य) ष्यगुद्धताकी अवस्थामें वन्द रहता है।

यिमके वाड़ेकी कथा इस सिद्धांतको पूर्णतया प्रकट करती
है। यह कथा यह है:-संसारमें एक घड़ी आफत प्रानंवाणी थी।
ग्रिष्ट्रामज़दाने स्वर्गके राजा यिमको एक वाड़ा वनानेको प्राक्षा
दी जिसमें पशु, वोक्त ढोनेवाले चौपाप; उपयोगी पशु. पुरुष
पवं स्त्री सबसे उत्तम भीर बहुत ही छुंदर जातिको; पित्रयों,
जलती हुई श्रमिके ढ़ेरों भीर सर्व प्रकारके बीजोंके साथ, जिनमें
प्रत्येक प्रकारके युगल हों, और जो पाप द्रव्यके लज्ञणींसे पवित्र
हों, भा सर्वे। यह वाड़ा अब पृथ्वीके नीचे छुपा हुआ है। परन्तु
होशेतरके सहस्र वर्षके कालमें फिर प्रकट होगा, जब उसमेंसे
मनुष्य और पशु, निकर्लेंगे। और फिर स्रिप्टिकी कमरचना

नृतनरीत्या करेंगे, भीर सुख पर्व आनन्दका काल होगा, (टीचिंग ओफ जोरोबाइर पृष्ठ ३०, इ० रि० पे० माग १।२०७)।

स्तका अर्थ यह है कि आतमाक उच्चतम गुण अव पुद्गल की अपवित्रताके नीचे द्वे पड़े हैं। और अपना स्वामाविक कर्तव्य नहीं कर सके हैं। परन्तु जब धर्मालु मोत्तदाता उत्पन्न होगा जो अपनी आत्मासे अपवित्रताओं को दूर करेगा, तो वह सर्व उच्चतम गुण, जो इस समय कार्यहीन द्वे पड़े हैं, प्रकट हो जावेंगे और जीव द्रव्य (आत्मा) की शुद्धता एक सर्वेश्व परमात्माके क्यमें जो अपने स्वभावमें सम्पूर्ण एवं भरपूर है प्राप्त हो जावेगी। संसारकी नृतन कमरचनाका अन्तिम कम चुन्दाहिशमें निम्न प्रकार वर्णित है, (देखो अ० ३०):-

पश्चात् श्राप्ति श्रीर हाला शतवेसकी थातोंको पहाहियों श्रीर पहाड़ोंमें गला देंगे। श्रीर वह एक नदीके सहश इस संसारमें रहेगा। तब सर्व मजुष्य उस पिघली हुई धातुमें से निकल कर शुद्ध होंगे। ...... सोश्यान्स अपने सह-कारियोंके साथ मृतकोंको श्रायोजित करनेका एक जशन करेगा। और उस जशनमें हथायूस नामक वैलको वध करेंगे। उस वैलको चर्वी और स्वेत होमसे वह हुश तथार करते हैं। श्रीर सर्व मजुष्योंको देते हैं। और सर्व मजुष्य सवैवके लिए श्रमर हो जाते हैं। .....श्रतः वह संसारमें जीवन न्यय करते हैं, परंतु सन्तान उत्पन्न नहीं हाती.....

इसके उपरांत अहूरामज़दा पापके पिशाचको दवा लेता है। वेहि।मन अकोमनको, अशाविहरत अन्दरका, शतवैह सावरको, सपेन्द्रमद तरोमतको जो, नोन्धाज है, होर्वदाद श्रीर श्रमेरेदाद तैरव श्रीर ज़ैरिचको, सत्यता असत्यताका, ं सरोश पशमको । फिर दो पिशाच श्रहरमन श्रौर अज् स्वतंत्र रह जाते हैं। श्रह्रामज़दा स्वयं जोता सरीश श्रौर रस्पी वन कर संसारमें खाता है। ख्रौर कुस्तीको हाथमें लेता है । कुस्तीके मंत्रसे पराजय खा कर पावके पिशाच और अज़की शक्ति नीच है। जाती है। श्रौर जिस मार्गद्वांरा पिशाच आकाशमें साया था उसी मार्गसे वह अंधकार श्रीर ज़ुल्मातमें जा गिरता है । गोचिहर सर्पको इस गली हुई धातुमें जला देता है। थ्रौर नर्ककी दुर्गध ध्रौर भृष्टा उस धातुमें जल जातीं हैं। ग्रीर नर्क पूर्णतया पवित्र हो जाता है। अहरामज्दा उस मग्डलको जिस-मेंसे पापका पिशाच भग गया है उसी धातुमें डाल देता है। वह नर्ककी पृथ्वीको संसारके वड़ानेके जिए पुनः वापस जाता है। संसारका नूतनक्रमसंचार उसकी इच्छासे पुनः प्रारम्भ हो जाता हैं। श्रीर संसार सदैवके जिए श्रमर भ्रौर नित्य हो जाता है। .......यह संसार वरफ एवं ढालों से वंचित होता है । और वह पर्वत जिसकी शिखिर पर चिवर नामक पुल अवस्थित है वह भी नीचे दव जाता है। भीर वह सत्ताहीन हैं। जाता है।"

यह मनोमोहक पौराणिक वर्गान उन घटनाश्रोंका है जो शुद्धात्माके अनुभवमें आवंगीं। जव जव एक संसारी जीव मोत्त प्राप्त करता है तव तव यह नाटक प्रत्येक बार होता है। उस समय सर्व प्रकारके अभिवाय और रुकान एवं विचार और भावना जड़से उखाड़ कर वैराग्यकी घिरियामें डाल दिये जाते हैं; जहाँ वह समस्त परपदार्थ, जो श्रात्मा नहीं हैं सर्वके सर्व तपकी ष्पन्निसे जल कर भस्म हो जाते हैं। वह इच्छाका छिद्र जिससे पापका पिशाच श्रहरामजुदाके प्राणियों पर दौड़ता ई श्रव सदैवके लिए वन्द हो जाता है। और उस पर आकाङ्क्षाका , गुम्बज़ निर्मित कर दिया जाता है जो परमात्मापन घर्यात् सर्वद्यता, ईश्वरीय शक्ति, परमानन्द, पूर्णता ग्रौर अमरपनेका चिन्ह एवं गारन्टी हैं। जो आत्माएं मोत्त प्राप्त कर लेती हैं, वे वास्तवमें न तो विवाह करतीं हैं और न उनका विवाह रचा जाता है। वे वस्त्र धारण नहीं करती हैं। श्रौर न भोजन करती हैं श्रौर म उनकी छाया पडती है।

हमारा विवेचन पारसी मतके विषयमें अव पूर्ण हो गया है और वह हमको यह कहनेका अधिकारी ठहराता है कि इस धर्मकी यथार्थ शिक्तामें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारणसे उसको बुद्धिकी उस विशाल समामें जहां धर्म्मोंकी कान्फरेन्समें विवेक (Barionalism) समापतिका आसन ग्रहण किए हुए है, स्थान न मिल सके। मेरा यह स्थाल होता है कि पारसी धर्मके उम्र पुराग ही वह नींव हैं जिनके ऊपर वास पासके कितनेक धर्मोंने श्रपने क्यानक निर्मित किए हैं। स्थिकी उत्पत्ति श्रीर प्रतय अन्य नियमोंके साथ विविध धर्मोंमें एक विचित्र सहशता रखते हैं। उनका विवेचन भी उसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार हम पहिले वतला चुके हैं, न कि ऐतिहासिक भावमें। संभवत: वह दिवस विशेष दूर नहीं है जब इन समस्त धार्मिक कथानकोंका अर्थ व्यक्त हो जावेगा। इस कालान्तरमं हमारा मोजूदा द्यान हमको पूर्णतया यह विश्वास दिलाता है कि इनका भाव कदापि संसारकी उत्पत्तिसे, जैसा कि साधारण जोग विचार करते हैं, नहीं है। वास्तविकता यह है कि रन धार्मिक कथानकोंके रहस्य इतने गहरे और सुद्म ये कि साधारण मनुष्यकी बुद्धिके वाहर थे। और कमसे कम यह दियोंने तो इनके प्रध्ययनको जब तक कि वह भ्रमसे वचनेके लिए पूर्ण ध्यानसे न पढ़े जावें, पूर्णतया मना कर दिया था। मिरानाका उपदेश है कि ''उत्पत्तिके कथानकको दो मनुष्योंके समुदायमें अध्ययन न करना चाहिए। श्रीर सिद्धान्तों को एकान्तमें भी नहीं पढ़ना चाहिए उस अवस्थाको छोड़ कर जव कि स्व.स्या-येच्छ बुद्धिमान है और ठीक भावको प्रहण करनेके योग्य है। (ई० रि॰ ए॰ भाग ४ ए॰ २४४)। हिन्दूओंने भी शुद्रों (रह-स्योंसे ध्यनिभिक्त मनुष्यों ) को वेदोंका पाठ करना वर्जित रक्खा है।

पा्रसीमतमें भी यह लिखा है कि:-

"पवित्र द्यात्माका समस्तना पूर्ण प्रवत सम्भा, तेज मने और तीच्ण बुद्धिके द्वारा संभव है।" (शिकन्द्-गूमानिक विजार द्याच्याय ४; से॰ बु॰ ई० माग २४। १४०)

.पवित्र श्रातमके समस्तिके विषयमें पुनः इसी पुस्तकमें लिखा है ( अ० १० । ३३-३७ ):— '

"प्रत्येक बुद्धिमान पुरुपके लिए इतना जानना प्रावश्यक हैं कि हमें किससे भागना और वचना चाहिए और किसके साथ आशा है, श्रीर कौन हमारी रक्ता कर सक्ता है। इसकी प्राप्तिका मार्ग पवित्र श्राप्ताके समस्तनेके श्रितिरिक्त अन्य और कुछ नहीं है कारण कि.....इसकी सत्ता ही का जान लेना उपयुक्त नहीं है विक इसके स्वभाव और रक्ताका समस्तना भी श्रावश्यकीय है।"

श्रव मैं इस व्याख्यानका अन्त करनेके पहिले प्रारंकी मतके पद्मार्थ सिद्धान्तोंकी इस साधारण विवेचनाको पूर्ण करूंगा। यह व्याख्या कि इसके सिद्धान्तोंमें श्रावागमन सिम्मिलित है, इसीकी साधारण शिक्तासे, जिसका उद्घेख में ऊपर कर चुका हूं, साफ प्रकट है। श्रात्माके नित्य होनेका प्रमाण भी पारसियोंके शास्त्रोंमें पाया जाता है।

दादस्तानेदीनक (अध्याय १७।४) में लिखा है:- दारीरकी भातमा इस कारणसे कि शरीरमें इदयके लिए आत्मिक जीवन है, श्रविनाशी है। और इसी तरहसे इच्हा ( अवा) भी है जो इसके भीतर रहती है। उस समयमें भी जब कि इसको शरीरसे हुरकारा मिल जावे।"

शायत्त-ला-शायस्त ( घा० १७। ७ ) के अनुसारः— "इंग्लाम करनेवालेकी आत्मा एक पिशाच वनेगी, घोर धर्मभृष्टकी धात्मा एक कपटनेवाला सर्प।"

ं शिकन्द-गृमारिक-विज्ञारके चौथे प्रध्यायमें आत्माका धागामी भाष्य इस प्रकार वर्णित ईः—

"यदि उत्पत्तिका वर्णन संसारमें मृत्युक होनेक कारणसे विशेपतया होता है तो भी यह देखा जाता है कि मृत्युमें सत्ताका पूर्णतया नाश नहीं होता है, यिन वह एक प्राव-, श्यक्ता है एक स्थानसे दूसरे स्थान, वा एक कर्तव्य (Daty) से दूसरे कर्तव्य पर जानेकिलिए। चृकि समस्त प्राणियोंका जीवन बार भृतों (तत्त्वों) से यनता है इस तिए यह वात हिएको प्रकट है कि इनके सांसारिक शरीर पुन: इन्हों मृतों (तत्त्वों) में मिल जावेंगे। आत्मिक भाग जो शरीरके प्राण-प्रदायक जीवनके प्रारंभिक प्रवर्तक हैं, आत्मामें संयोजित हो जाते हैं। स्वमावकी एकताके कारण वे पृथक्त नहीं होते हैं सोर प्रात्मा अपने कृत्योंकी जिम्मेवार है। इसके कम्मोंक कापाध्यक्त भी, जिनके सुपुर्व इसके शुभ छोर अशुभ करण होते हैं सामनेके लिए अग्रसर होते हैं। जब कि शुभ

ऋत्योंकी रिक्तका विशेष वलवान होती है, तो वह दोष लगानेवालेके हाथसे उसकी रहा अपनी विजयसं करती है। श्रौर उसको वडे आसन पर वैठने श्रौर प्रकाशोंके श्रापसके आनन्दके लिए श्रवस्थित करती है। और इसकी सत्यतामें उन्नति प्राप्त करनेके लिए सदैव सहा-यता प्राप्त होती रहती है । श्रौर जव श्रशुभ क्रत्योंकी संरत्तिका विशेष प्रवल होती है तो उसकी विजयके कारण भातमा सहायता प्रदायकोंके हाथोंसे किन जाती है। श्रीर भूक श्रीर प्यास श्रीर श्रतिदुः खप्रदायक रोगोंके स्थान पर पहुंच जाती है। श्रौर वहां भी वह द्योटे होटे , शुभकुत्य जो उसने संसारमें किए थे व्यर्थ नहीं जाते हैं। इस कारणसे कि भूक, ज्यास श्रीर दग्ड पापकी अपेत्तासे होते हैं न कि श्रंधाधुंध तौर प्र, कारण कि इसके दराडका एक निरीक्तक है। श्रौर अन्ततः वह द्याल कर्त्तां जो प्राणि-योंको समाप्रदायक है किसी आत्माको शतुके हाथमें नहीं क्रोड़ता है। वर्टिक एक दिन वह पापात्माध्योंको भी ध्रौर ध्यमीत्मात्रोंको भी पवित्र करनेवालेके हाथोंके द्वारा पापकी निवृत्ति होने पर बचा लेता है। श्रौर उनको सुखके मार्ग... पर चलाता है जो नित्य है।"

( से॰ बु॰ ई॰ साग २४ पृष्ट १३६-१३८) दादिस्तानेदीनकके ३५ वें अध्यायमें यह ग्रावश्यकीय प्रश्न रहाया गया है कि "अधवा यह संसार पूर्णतया मनुष्योंसे रहित हो जाता है, ध्रधीत् उसमें किसी प्रकारकी शारीरिक सत्ता वहीं रहती है जब कयामत होती है वा यह क्योंकर है ?" इसका उत्तर निम्न प्रकार दिया गया है:—

"उत्तर यह है कि यह संसार अपनी प्रारंभिक अवस्थासे अपने नृतन क्रमसे वनने तक न विद्न मनुष्यों रहा है छोर न रहेगा। छोर पापकी ध्रात्मामें जो नीच है उसके फोई उत्तेजक इच्छा नहीं उत्पन्न होती। छोर नृतनक्रमके समयके निकट शारीरिक सत्ता भोजन त्याग देते हैं। छौर विद्न वाहारके जीवित रहते हैं। छौर इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वह ध्रमर होती है। कारण कि इनके शरीर पायदार और रक्तसे ध्रून्य होते हैं। पैसे वह मनुष्य हैं जो शरीरमय मनुष्य संसारमें हैं। जब कि पैसे मनुष्य हैं जो निकल चुके हैं ध्रीर पुनः उत्पन्न होते हैं ध्रीर जीवित रहते हैं।"

इसके श्रतिरिक्त वायू गंगाप्रसादकी फाउनटेन हेड श्रोफ रिजीजनमें वहुतसी पुस्तकोंका उहोख# है, जो श्रावागमनके

**<sup>\*</sup> विल्लिखित पुस्तकोंके कुछ अंश इस प्रकार हैं:**—

<sup>(</sup>१) "पुराने शरीरका छोडना और नवीन शरीरका घारण करना आवश्यकीय है।" (होशांग १४)

सिद्धान्तको पूर्णतया स्पष्ट प्रदर्शित करती हैं। मजूसियोंके मजदाकिया सम्प्रदायके लोग प्रत्यक्त रूपमें आवागमनको स्वीकार करते हैं (होग साहबके प्रस्तेज श्रोन दि पासींज पृष्ठ १४)

्रान उल्लेखोंसे प्रत्यक्त प्रकट होता है कि आतमा मृत्युके उपरान्त स्थित रहती है और विविध गतियोंमें श्रावागमन करती रहती है जब तक कि वह पवित्रकर्त्ताकी सहायतासे मृत्युके प्रान्तसे वाहर निकलनेकी योग्यता प्राप्त न करते जिसकी प्राप्ति 'पर वह विशुद्ध और पवित्र ज्योतिके कपमें जो पवित्र, अमर और ईश्वरीय है, पूज्य परमातमाओंके निवासस्थान पर जा पहुंचती है।

तपस्याके विषयमें हमारे वर्तमान समयके शक्तिहोन मनुष्य सव या थोड़े वहुत इस वातके इच्हुक हैं कि उसको भनि च्छित नियत करें। श्रीर पारसी जोग भी उससे पृथक् नहीं हैं जैसा कि मि॰ कापड़ियाकी टीचिंग श्रोफ जोरो श्रस्टर (पृप्ट ४४) नामक पुस्तकके निम्न कथनसे प्रगट है:—

"श्रन्य धर्मोंके विपरीत वह (पारसीमत) उपवास कर-नेको वा भोजन विल्कुल न करनेको एक नीचता और मूर्खताका कार्य्य ठहराता है जिससे शरीरको हानि पहुंचती है श्रीर वह त्तीण पड़ता है।"

परन्तु यह हमारे ज्ञानकी अपेज्ञा नितान्त भूल है। दादि-स्तानेदिनेकसे ज्ञात होता है कि पापको दूर करनेके लिए व्यक्तिगत प्रयक्त उस सीमा तक पहुँचना चाहिए जो वेचैनीका स्थान कहा गया है:—

".......शुभ विचारों, शुभ शन्दों औह शुभकृत्यों के द्वारा पापकी कमी और पुरायकी दृद्धि वास्तवमें उस प्रयत्न और वेचैनीसे जो आत्माके धार्मिक कियायों पर अमल करनेका फल हैं, होती हैं और प्रयत्नकी कठिनाई चारित्रकी दृद्धता और आत्माकी रहासे होती है जो ईमानदारको प्राप्त होती हैं।" (से० वु० ई० भाग १ = पृष्ठ ३४)

. शारीरिक जीवन वितदानके रूपमें प्रदान करना पड़ता है। धासना ३३ ( ग्रा॰ १४ ) में ऐसा लिखा है:— 'श्रस्तुः ज़रदस्त चितदानके रूपमें स्त्रयं श्रपने शारीरिक जीवनको देता है।" (से॰ बु॰ ई॰ भाग ३१ पृष्ठ २४८) यासना १४ (आयत २) में पुनः यह श्राया है:—

"श्रीर तुम पर पे श्रानन्द्यद्गयक श्रमर देवताओ ! में श्रपते शरीरका माँस भी प्रदान कर हुंगा । श्रीर उत्तमताके सर्व शुभ पदार्थीको भी।" (से॰ बु॰ ई॰ भाग ३१ पृष्ठ २५३)

इन श्रायतोंकी जो शिक्षां है यह वही प्राचीन सिद्धान्त, शरीरिक इच्छाश्रों श्रीर विषयवासनाश्रोंके निरोध करनेका है यद्यपि वास्तवमें उपवास करना ही श्रन्तिम ध्येय नहीं है।

''हम लोगोंमें उपवास करना यह है कि हम नेश्रोंसे जिहासे, कानोंसे, हाथोंसे श्रौर पगोंसे पापोंसे उपवास करें।" (टीविंग ओफ जोरो श्रष्टर पृष्ट ४४)

में यह नहीं समझता कि जिहा और हायों के संवंधमें यह कहा जा सका है कि वह उपवास करते हैं जब कि वह किसी निरपराधकों मारने और उसका माँस निगलने व्यस्त हों। यह भी प्रत्यन्न स्पर्में कहा गया है कि नृतन कमरचना के समयके निकट शारीरिक सत्तार्षे भोजन त्याग देती हैं और भोजन विदून जीवन व्यतीत करतीं हैं। (दादिस्ताने दिनक अध्याय ३२-२७ से० बु० ई० भाग १८ पृष्ट ७७)

इति ।

## सातवां व्याख्यान।

## ईश्वर ।

श्राजके व्याख्यानका विषय ईश्वर वयवा ईश्वरका विचार है, जिसके कारण अत्यन्त फिलाद मनुष्योंमें उत्यन्न हो गये हैं। ईश्वरके सम्बंधमें विशेष प्रचलित विचार यह है कि जीवित प्राणियोंके भाग्योंका विधाता एवं इस संसारका कर्ता श्रोर शासक एक सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर है, जो मनुष्योंके कन्मोंकी नुजना करके उनके क्लोंके अनुसार उनको फज देना है। श्राज हम इस विचारकी उसके विविध श्रोताओं श्रोर क्योंमें जाँच करेंगे।

सर्व प्रथम प्रश्न जो पेसे परमेश्वरके विचारके संदम्धमें उत्पन्न हाता है वह प्रमाणके विषयमें है जो उस परमेश्वरकी सत्ता व गुणोंको पुष्टिमें उपस्थित किया जावे। पदार्थोंकी प्रमाणता तीन प्रकारसे प्रमाणित होती है, अर्थात् (१) स्वयं व्यक्तिगत प्रत्यद्व से (२) अनुमान अर्थात् बुद्धिसे, और (३) किसी दिश्वास पात्रकी सानीसे। अब देखना यह है कि इस प्रचलित विचार की पुष्टि किस प्रमाणसे होती है। हमारा व्यक्तिगत प्रत्यन्त तो यकीनन किसी पेसे श्वरकी सत्ताको सिद्ध नहीं करता, किसी भी मनुष्यने विशुद्ध आत्माका वास्तवमें भान नहीं किया है न देखा हैं और परमेश्वर विश्वस्ततः एक विशुद्ध आत्मा कहा जाता है। इसके श्रातिरिक्त विशुद्धात्मामें मूर्त्तिक (इन्द्रियोंसे जानने योग्य) गुण नहीं होते हैं। मनुष्योंके श्रांतिक अनुभवों (Intuitions) का विवेचन करना नितान्त क्यर्थ है कारण कि कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके भक्त उसे श्रमुमवगम्य न कहते हों। इसके श्रातिरिक्त जैसा प्रथम व्याख्यानमें हो उल्लिखित है, यदि योग्य न्याय बुद्धिके स्थान पर मनुष्योंके भ्रमपूर्ण थोथे विश्वास मान लिए जांय तो फिर सिद्धान्त और विज्ञानकी श्रावश्यका हो क्या है ? मनुष्योंके श्रांतिरिक अनुमवोंकी पूर्ण श्रावश्यका हो क्या है ? मनुष्योंके श्रांतिरिक अनुमवोंकी पूर्ण श्रावश्यका हो क्या है ? मनुष्योंके श्रांतिरिक अनुमवोंकी पूर्ण श्रावश्यका हसी वातसे प्रकट है कि मानुष्कि मनकी यह भ्रमारमक कल्पनाएं सावधानतापूर्वक जाँच करने पर स्वतः श्रपने को धोखा देनेवाले विश्वास पाप जाते हैं, जिनके प्रवर्त्तक धार्मिक श्रमध विश्वास एवं हठांग्रह हैं।

सात्तीके सम्बंधमें भी यह प्रत्यत्त है कि कोई मनुष्य प्रपने न्यक्तिगत ज्ञानसे सात्ती होनेके योग्य नहीं है। कारण कि सात्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि उसने यथार्थमें विशुद्धात्माको देखा हा। परन्तु यह बात जैसे कि अभी देखी जा चुकी है ग्रसम्भव है। ग्रस्तु; हमारे पास केवल एक ही योग्य सात्ती रह जाती है प्रश्तंत् पवित्र धार्मिक ग्रन्थोंका वचन। परंतु गर्त यह है कि वह ग्रंथ जिससे किसी परमेश्वरकी सत्ताको प्रमाणित किया जावे एक सर्वन्न ईश्वरका कहा हुआ हो, श्रीर वह उस

ईश्वरके उपदेशको पूर्णक्षेगा विदून किसी कमीवेशिक प्रकट करता हो। परन्तु उन पवित्र ग्रंथोंमेंसे जिनके विषयमें विचार किया जाता है कि वे एक परमेश्वर प्रथवा सृष्टिकत्ति अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, एक भी पेसा नहीं है जो किसी सर्वष्टका वचव कहा जा सके और न हो सका है। वे सव कथानकोंसे भरे हुने हैं। श्रोर प्रत्येक श्रवसर पर श्रपनी सीमित वुद्धिकी . मानुपिक रचनाको प्रमाणित करते हैं। इस वातको प्रमाणित करनेके लिए केवल एक ही साधारण प्रमाण उपयुक्त है, श्रोर वह यह है कि उनके रचयिता उस भ्रम, द्वेप एवं रक्तपातको जो उनके कथानकोंमें गडे हुए देवी देवताओंको यथार्थ ऐतिहासिक पुरुप माननेका फल हैं, देखनेसे विद्यत रहे। एक ऐसे सर्वग्रके सम्बंधमें जो मनुष्योंको उनको भलाईके लिए उपदेश देता है यह मानना पड़ेगा कि उसने इस वातको जान लिया हागा कि चार्शनिक सिद्धांतोंको कथानक रहस्योंका जामा पहना कर उप-स्थित करनेका फल इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सका है कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिन्दू और उसके अन्य अनुगामी (भक्त) एक दूसरेसे लड़ मरें, जिससे इसे संसारमें जो लुट: मार नाश और रक्तपात धर्मा पवं ईश्वरके नामसे हुए हैं उन सवका दोपी (कर्ता) वह ही परमेश्वर ठहरता है। मुस्ते विश्वास है कि कोई ईश्वरमक इन सब वार्तीका दोप अपने इष्ट देव पर नहीं लगाना चीहेगा।

पक सर्वज ईश्वरको शिलाके यथार्थ लक्तगा श्रीरतकरगड-श्रावकाचारमें निस्नप्रकार दिए हुए हैं:-

- (१) वह एक तीर्थकरकी वाणी होती है जो प्रत्येक कालमें २४ होते हैं, (एक काल श्रसंख्यात वर्षीका हाता है।।
- (२) वह वादी प्रतिवादी द्वारा खाँगेडत नहीं हा सकी है।
- (३) वह प्रत्यन्न श्रनुमान व सान्ती द्वारा श्रम्सत्य नहीं ठहरायी जासकी है।
- ( ४ ) वह वस्तुके स्वक्ष्पको यथार्थ रूपमं प्रकट करती है।
- · ( ४]) वह सर्व हितैयी होती है अर्थात् वह सर्व प्राणियों— मनुष्य, पशु पर्व अन्य प्राणियों—के लिए हितकारी होती है। और
  - ( है ) वह श्रातमा सम्बंधी सर्व भ्रमातमक शंकाश्रोंको नष्ट करनेमें प्रवत्त होती है।

द्या और सत्यका धर्म (अर्थात् विकान = Science) जिसको सर्वेद्यके ओठोंने वर्णित किया है यथार्थ ईश्वरीय शिक्ता है। कारण कि द्या—न कि विलद्दान, सर्व हितकारी है। और ठीक ठीक वैद्यानिक (Scientific) सत्यमें ही अवशेष प्रकार के उपर्युक्तोल्लिखित लक्तण पाय जाते हैं। और इस शिक्ताकी अख्य सत्यताकी पूर्ण गाँरन्टी गुरुकी सर्वञ्चता है, जो अपने विस्तार्ये सर्व विषयोंको सीमान्तरित करती है। कथानकोंसे भरपूर ग्रंघींमें इन गुणोंकी खोज करना व्यर्थ है। इनका जैन-

धर्मके वैक्षानिक सिद्धान्तोंमें मिलना विशेपतया बुद्धिगम्य है। यदि विविध ईश्वरवादी धरमोंके भक्त श्रपने श्रपने ईश्वरके गुणों, कर्तव्यों, सम्बन्धों एवं कृत्यों पर ध्यान देंगे ता वे प्रति शीव ही यह निश्चय कर लॅंगे कि वह ईरवर, जो ईसाका पिता कहलाता है इस्लामका खुदा या हिन्दुओंका ईश्वर नहीं हा सका है जो कि इस वातको नहीं मानते कि ईश्वरके कोई पुत्र है। न ध्ररवोंका ध्रह्लाह जो इस वातका दावा करते हैं कि उनको ईश्वरीय वाणी प्राप्त हुई थी, वह ईश्वर हो सक्ता है जिसके श्रत्यायियोंको श्ररव श्रौर फलस्तीनमें ईश्वरीय वागी होनेसे सर्वथा इन्कार है। पेसी दशामें ईश्वरीय वाखीका उल्लेख व्यर्थ है। इसके स्थानमें विशेष हितकर यह होगा कि हम विविध पवित्र प्रंथों धौर पुस्तकोंका घ्रध्ययन उन नियमों पर जो इन व्याख्यानोंमें स्थापित हो चुके हैं, करें, जिससे उनका यथार्थ भाव ज्ञात हो। वास्तवमें जो हम भव तक कह चुके हैं वह इस व्याख्याको भ्रासत्य सिद्ध फरनेके लिए उपयुक्त है कि धार्मिक ग्रंथोंमें सृष्टिकर्त्ता की मान्यता सिखलाई गई है । विचार श्रौर विवरण दोनोंमें कथानक विद्याके रूपमें ये प्रन्थ एक वातमें भी इतिहास नही माने जा सकते हैं।

थव केवल प्रमुमान प्रमाण प्रवशेष रहा कि जिससे एक सर्वष्ठ स्टिकर्त्ता एवं शासनकर्ता परमेश्वरका अस्तित्व प्रमाणित किया जावे। इसं विषयमें मैं धापके समज्ञ मि॰ जोज़ेफ मैककेब साहवकी सम्मति. जो एक दौर्घ समय तक ईसाई धर्मके पादरी रहे हैं, उपस्थित करता हूं। वह फर्माते हैं:—

"हमारे समयके स्त्री पुरुपोंको पर्वतों, चन्द्रमाश्रों श्रोर तारा-गर्गोंके परमेश्वरसे विशेष प्रेम नहीं है। एक कठोर हृद्य मस्तिष्क (चेतना) जो परमाणुओं सितारों एवं कुसुमोंको श्रळंकृत करनेमें व्यस्त हैं, श्रौर मनुष्योंको उनके निवंज **उद्योगों पर क्रोड देता है, उस प्रकारका ईश्वर नहीं है जैसा** कि ईसाई धर्मने उनकों वतलाया था। वह परमेश्वर कहां है जो हमारे सिरके वालोंको गिनता है और पहिझोंकी मृत्युका घ्यान रखता है और जो मनुष्योंसे अपनी समस्त स्रष्टिकी अपेता विशेष स्तेह करता है। योरोपीय महामा-रतने यह विशेष जटिल प्रश्न धर्मके संवंघमें उठाया है। पादरी कैम्पवेल साहवने जिन्होंने मजुप्योंकी शंकाओंकी उमड़ती हुई लहरके रोकनेके लिए सप्ताहों प्रयल किए हैं, कहा है कि-इस महाभारतने यथार्थमें कोई नवीन प्रश्न उपस्थित नहीं किया। वे कहते हैं कि उनकी समसमें नहीं श्राता कि धार्मिक महाप्य क्यों एकदम घवराते हैं। वास्तवमें कोई नवीन प्रश्न इस महामारतसे उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ उसने किया वह यह है कि उन प्रश्नोंका जो मनुष्येंके इदयोंमें दीर्घकालान्तरसे उठते रहते हैं जोर दे दिया है श्रर्थात् वेहद् प्रवलताके साथ उपस्थित कर दिए हैं। जैसा

मेंने कहा है कि साधारण पुरुष वा स्त्रीको पर्वतों एवं तारों आदिके परमेश्वरंसे कम प्रेम है। जिस परमेश्वरकी मनुष्यको ग्रावश्यको है वह सहायताप्रदायक परमेश्वर है। हम जिस वातकी प्रतीचा करते हैं यह यह है कि इस विशाज समकको ठोकर खाते हुए की सहायता करते छोर छाहत पगोंवाले यात्रीकी रत्ना करते देखें। हम इस परमोत्कृष्ट हितेच्छामें जो कि जंगली फीग्रोंको भाजन देती है यह वात देखना चाहते हैं कि वह मानुंपिक क्रममें कुछ उत्तमताके लक्षण उत्पन्न करे। अर्थात् संसारके अश्रुपात एवं रक्तके बहावको रोकनेमें हमारी लड़खड़ाती हुई बुद्धिकी सहायता करे। निरपराधोंको दु:ख और भूखप्याससं रक्ता कर श्रीर स्त्रियों एवं वालकोंको समर-उन्मत्त श्रसभ्यसे वचावे। अथवा यह थ्रोर भी श्रच्छा हो जो श्रसभ्यका जन्म ही न होने दे अथवा उस असभ्यताको न वहने दे । ठीक यही प्रश्न ईश्वर भक्तकी परेशानीके कारण सदैवसे रहे हैं। वह हमको मानुषिक क्रममें परमेश्वरकी सहायताका प्रत्यक्त कोई चिन्ह नहीं दिखा सक्ता है। वह कभी कभी पेसी कहानियोंको जैसे मोन्स ( Mons ) के स्थान पर फरिश्तोंका दिखाई देना या लुईज (Lourdes) के अद्भुत करिशमे जो खोज करनेपर कूठे पाय जाते हैं सुन कर श्रानन्दित होता है। परंतु सामान्यतया वह इससे वेचैन रहता है कि मानुपिक क्रममें

परमेश्वरका सहायक हाथ दृष्टिगोचर नहीं होता है। वह धोरे धीरे बुड़बुड़ाता है कि परमेश्वर गुप्तमें श्रीर हदयके भीतरसे अत्यन्त ग्रदृश्यतामें कार्य्य करता है, कि उसने मनुष्योंको स्वतंत्रता प्रदान की है जिसका उसके लिए लिहाज करना आवश्यक है और यह कि स्यात् सर्वोत्तम कृपा यह है कि-वह मनुष्यको इस बातका अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी स्वयं सहायता करके अपनेको वलवान वना लेवे। इन सर्व निर्वल दावोंने पीछे एक निरा-शाजनक बोध है कि उस परमेश्वरका पता, जिसको वह इतने स्पष्ट रूपसे सूर्यास्त, गुलावों एवं सुन्दर पक्तके वना-नेमें देखता है, मनुप्यके जीवनमें कहीं भी यथार्थ इष्टिमें नहीं चलता है । क्या उपस्थित मनुष्यजातिके समयमें कोई भी वात पेसी (पृथ्वीके किसी भाग पर) हुई है जिसमें परमेश्वरका संबंध पाया जावे ? क्या मनुष्यके कृत्योंकी विशाल सूचीमें एक घटना भी ऐसी है जिसमें परमेश्वरंका हाथ पाया जाचे ? वह घटना कहाँ है जिसके प्राकृतिक कारगोंका हम विश्वसनीय पता नहीं लगा सक्ते हैं ? वह यह शंका है जिसको समरने पुख़ता कर दिया है। यह बात नहीं है कि मनुष्यको सहायताकी आव-प्रयक्ता न थी। हमारी जातिका घटनाकम कैसा हदयदाही है ! सभ्यताकी ड्योड़ी तक पहुंचनेके पहिले प्रारम्भिक मनुष्योंको दारुण गतियोंमें सैकड़ों श्रौर हजारों वर्ष टकराते ब्यतीत हुए ! उस पर भी यह सभ्यता ऐसी श्रपूर्ण थी; धौर इसमें इतने पाशविक विचार घर किए हुए थे कि जोगोंको दुःख फिर भी भोगना पड़ता था। घ्राज भी हम समर, रोग, दरिद्रता, श्रपराधों, हृदयसंकीर्णता एवं संकुचित स्वभावोंको, जो हमारे जीवनको श्रंधकारमय बनाते हैं, श्रसहाय्य श्रव-स्थामें देखते हैं। श्रीर पेसा ज्ञात होता है कि परमेश्वरको इस सम्पूर्ण समयमें सूर्यास्तको सुनहरा करने और मोरके पंखोंमें बूटे बनानेसे प्रवकाश नहीं मिला । ईश्वरभक्त कहते हैं कि परमेश्वरने पापोंके कारण समरको रवा रखा ( होने दिया ) प्रयोजनसे यहां कुछ वर्ध नहीं है। येसा रवारखना फिरं भी पाशविक वदल लेना है। आप उस पिताको क्या कहेंगे जो पास खड़े होते हुए श्रपनी पुत्रीके शीलको विगड़ते देखे, श्रौर जो उसकी रत्ना करनेकी पूर्ण योग्यता रखता हो ? छौर क्या छाप संतोपित हो जांयने यदि वह उस वातको प्रमाणित कर दे कि उसकी पुत्रीने किसी प्रकार उसकी श्रवहेलना की थी ?" (दि वैंऋपृसी छोफ रिजीजन पृ० ३०-३४)।

मेरे "विचारमें मैककेव साहवने एक द्यालु प्रमेश्वरके शासनकर्त्ता होनेके खंडनमें कोई वात नहीं छोड़ी है। ग्रतः अब मैं प्रमेश्वरके सृष्टिकर्त्ता होनेके सिद्धांतकी खोज प्रारंभ करता हूँ।

श्रव वह प्रमाण, जिसके द्वारा ईश्वरके भक्त छिशक्तींके सिद्धान्तकी पुष्टि करना चाहते हैं, एक प्रकारकी संसार और घड़ीकी सदशता है अर्थात् जैसे विद्न घड़ीसाजके घड़ी नहीं वन सकी है, उसी प्रकार विदृत किसी स्टिक्तांके संसार नहीं वन सका है। अस्तुः जो कुछ न्याय स्टिक्तिकी पुष्टिमें है, बह केवल इसीप्रकार है । श्रीर यह भी विशेष निर्वल प्रकारका न्याय है। कारण कि प्रत्येक न्यायवेचा इस वातको जानता है, कि उदाहरण (सहशता) कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है। हम ध्रपने द्वितीय न्यांस्थानमें देख चुके हैं कि न्याप्ति (पक यथार्थ न्यायं संवंध ) का होना न्यायके परिणामकी पुष्टिके लिए आव-श्यक है। यह वास्तवमें सार्वभौम सत्यसिद्धान्त नहीं है कि प्रत्येक पदार्थका कोई रचयिता ( उत्पादक ) होता है। आप उस भोजन एवं जलकी वावत क्या कहेंगे जो महत्यों और पशुत्रों के पाचनालयमें जाकर मल मूत्र वन जाते हैं ? क्या यह कार्य किसी देवी देवताका है ? शरीरमें अन्य प्रकारके मल भी होते हैं। मैं यह कमी नहीं मानूंगा कि कोई देवता मनुष्य छोर प्रशुक्ते पाचनालय और आतिमिं घुस जाता है और वहां स्वयं मलको वनाने, एकत्र, करने और न्यय करनेमें संलग्न होता है। अब यदि, यह घृणित कृत्य किसी देशी देवताका नहीं है. सुतरां विविध प्रकारके श्रंशों और पदार्थीके एक दूसरेके साथ मिलने और भ्रपना अपना प्रमाव प्रकट करनेका नतीजा है,

श्रर्थात् यदि हाजिमा केवल गारीरिक और रासायनिक कृत्यका नतीजा है जो कि पाचनालय, श्रांतों आदिमें जारी है ता यह फहना नितान्त असत्य है कि नियमानुसार पदार्थीका कोई रचियता वा घडुनेवाला होना चाहिए। यह विवाद स्वयं इस संसारके सृष्टिकत्तीके संबंधमें पूर्वापरविकद है , कारण कि इस नियम पर कि प्रत्येक पदार्थका कोई रर्जायता अवश्य होना . चाहिये इस संसारके सृष्टिकर्ताका भी कोई रचयिता अवस्य-स्माबी है। ग्रीर फिर उस रचियताके रचियताका भी पक रच-यिता धौर किर इसीप्रकार धागे भी । इस पेचसे हुटकारा उसी समय भिज सक्ता है जब हम यह सममें कि इस मंसारका सृष्टिकत्तः किली अन्य कर्ता पर अवलम्प्ति नीं है अर्धातः स्वतंत्र है। परन्तु यदि प्रकृति पक स्वतंत्र सृष्टिकत्तांको उत्पन्न कर सक्ती है तो यह कोई अचम्मेकी वात नहीं है कि वह एक पेसे संसारका उत्पन्न कर सके जो अपने शस्तित्वमें एर प्रकारसे पूर्ण हो और उन्नति गील होने छोर भविष्यमें जारी रहनेकी योग्यता रखता हो। इसदा केवल यही अर्थ है कि यदि खुष्टि-कत्तीके विषयमें हम यह विचार कर सके हैं कि वह िसीका धनाया हुया नहीं है तो यह माननेमें कि यह संसार नित्य भौर अविनाशी है किसी प्रकारकी मानसिक एवं न्यायके किस्तिंकी थ्यवहेलना नहीं होती है। यह प्रमाणित हो चुका है कि श्रातमा श्रौर पुद्गलके जुद्रसे तद अंश, चाहे उन्हें परमासु कहें अथवा

श्रान्य किसी नामसे कहें. विभागोंसे रहित हैं एवं इसलिए अवि-नाशी हैं। न वह किसी प्रकारसे घढे जा सके हैं कारण कि उनमें कोई ग्रंश नहीं हैं जिनके एकत्र होनेसे उनका बनना या यनाना संभव हो। विश्रद्वात्माकी वात, जिसको अशुद्ध अव-स्थामें संसारी ग्रात्मा कहते हैं [ विश्रद्वात्मा ( Spirit ) ग्रात्मा ( Soul ) ग्रोर शरीर ( Body ) का भेद पाल रस्त्र ने १-थेसे लोनियन ग्रम्याय ५ आयत २३ में दिखलाया है ] ग्रोर भी विशे-एक्पमें ग्रद्भुत है, कारण कि उसका बनानेवाला भी एक विश्रद्वात्मा है। विश्रद्धात्मा एक पद्ममें नित्य ग्रोर सर्व अन्य पद्मोंने ग्रन्यतासे उत्पन्न किया गया पदार्थ क्योंकर हो सका है? ग्रेरे विचारमें यह सेद्धान्तिक मूर्खताकी सीमा है।

तो फिर मनुन्यों ने पुराय व पाप क्रत्यों ने शुभ श्रम्था फल कहाँ ने मिलते हैं ? हाँ ! वास्तवमें कहां में मिल सक्ते हैं यहि इसी द्वारा नहीं, जो उस मनुज्यको जो एक चुक्की शाखा पर वैठ कर इसकी जड़ काटता है, द्राइ देने के लिए जिम्मेबार हैं। यदि में श्रपना हाथ श्रम्भि पर रक्ख़ तो में श्रपनी मृहताका ठीक डीक नतीजा बता सक्ता है, इसके पहिले कि कोई श्राकाशी जज इसको हुँद निकाले। प्रकृति सर्व शक्तिमान है। इसको श्रपने श्रमियुकों के लिए न जजकी, न पुलिसकी, श्रोर न कारा-गारों ही की शावश्यका है। इसके द्राइ तत्काल सही, श्रोर कभी न बदलनेवाले होते हैं। यदि हमको यह विदित है। जावे

कि उनकी कहाँ खोज करें तो हम उसके निर्णयोंमें कमी गलती नहीं पांचेंगे। वह मनुष्य जो ऋर धौरस्वार्थी है, जो श्रथम रीतिसे जीवन न्यतीत करता है, जो निर्दयतास प्राणियोंके हद्योंको पीड़ा पहुंचाता है; इस बातसे अग्रात है कि माग्यका दिवाता हसके सर्व पापाचरणोंको 'कर्मके स्वयं लिखे जानेवाले खानेमें जिसकी बाकी सदैव अपने प्राप निकलती रहती है, लिखा करता है - उसको इसका विचार नर्ति है कि उसकी पवित्र मानुपिक भावनाप धीरे धीरे हुए प्राचरशं और हुनुहोंमें बद-क्तती जानीं हैं । श्रोर उन दारुए परिवर्तनौंदा उसे तनिक ध्यान तहीं है जो उसके श्रभ्यंतर कार्माण श्रूरीरके निक्यगमें गहित है। रहे हैं, जो इस त्राह्य चोलेंके झूटने पर उसको हुर्गतियों और द्व:खदायी स्वानों पर खेंच ले जांचने । वह मनुष्य जो पवित्र हृद्य है और प्रवनी इच्छाका निरोध उरता है, इसी प्रकार प्रपने पुराय एत्हों हे प्रमावित होता है । यह उन शक्तियोंको **उ**त्पन्न करता है जो उसको भविष्य जन्ममें जानन्द ए<del>व</del>ं छुखके स्थानमं पहुंचायेगीं । श्रीट श्रनन्तः पुद्रगलके प्रात्मास सम्पूर्णतथा विजय हो जाने पर मोच प्राप्त करापॅनीं। इस सर्व कार्य्य क्रमके लिए किसी जेज अथवा मिडिट्रेटकी आदर्गका नहीं है । दिविध द्रव्योंके चित्रित्र गुण जीवोंको उनके पुग्य पापका फल प्रदान फरनेके लिए पूर्यतया उपयुक्त हैं।

यदि ईश्वरमक जरा धीरज धरके अपने मनसे यह प्रश्न पूछे

कि उसके परमेश्वरने इस संसारको क्योंकर उत्पन्न किया ! अथवा वह दंड अथवा पुरस्कार ( खुख ) क्योंकर देता है है तो वह प्रपने दावेकी निर्वलताको स्वयं देख लेगा। कारण कि खृष्टिकर्त्ता ईश्वर एक विशुद्धातमा है जिसके श्रांशींके एक इकरने श्रौर पदार्थीके गढ़ने वा मनुष्योंकी दशाओंको रचनेकेलिए हाथ नहीं हैं। उसके श्रतिरिक्त परमात्मावस्था विशुद्धताकी सम्पूर्णता है। श्रौर उसके सम्बन्धमें यह विचार नहीं किया जा सका है कि वह मनुष्यों और पशुत्रोंके शरीरोंको ऐसे निः इष्ट स्थानों पर जैते कि कोई कोई नर्भाशय प्रस्ततवा होते हैं अपने हाथसे वनानेमें प्रसन्न होगा परन्तु अभी एक और गुंजायश धर्म प्रंथोंके शब्दार्थ लगानेवालेके लिए अवशेष रह जाती है । व्यौर वह स्वयं प्रात्माके कृत्योंका उदाहरण है। श्रव में उसकी यह कहते हुए खयाल करता हूं कि जिस प्रकार थात्मा अपने पोट्गलिक शरीरके अवयवोंको कार्यरत करती है यद्यपि उसके हाध पाँव नहीं होते, उसी प्रकार तुमको खृष्टिकर्ताके कृत्य सम-भाना चाहिए। परन्तु इस स्थान पर भी एक आवश्यक वातकी उपेत्ता कर दी गई है। श्रोर वह यह है कि उदाहरण कोई प्रमाण 'नहीं है। तिस पर भी यह उदाहरण ही, स्त्रवं ठीक नहीं है। कारण कि यह एक श्रत्यन्त उपयुक्त अन्तरकी उपेहा करता है को परमेश्वर ग्रौर एक संसारी आत्मामें पाया जाता है। वह अंतर यह है कि एक संसारी जीवमें आतमा दो अभ्यंतर सूदम

शरीरोंके द्वारा बाह्य शरीरखे किया (हर्कत ) की तालियों एवं पेची से कसा हुया है, जब कि ईंग्बर पूर्वक्रेपेय मुक्त है. सर्यात् सर्व प्रकारके देघों छोर जकड़नेवाले तारों छोर प्रत्येक प्रकारके सुस्म पवं स्यूल ग्रंशरों हे दिलग हैं। संसारी आनाके इस प्रकार नाड़ियोंसे एवं उनके द्वारा हाधर्शनोंके गटनसे बंधा होने क कारण इसकी हर प्रकारकी कियायें एक दन ही प्रारंगिक प्रव-यचेंके इलन चलनकी कारण होतीं हैं। परन्तु एक विग्रुकान्स डीसा कि स्टिकर्ता समभा जाता है, ऐसे अथवा किसी सन्य प्रकारसे किसी पदार्थसे पन्धनयुक्त नहीं हैं, और इस कारएका किसीके इलाउगोंको कियामय नहीं कर सक्ता है। रहके अति-रिक्त परि इक्त्रो अञ्चलमञ्जे लिए दिवादार्थ मान भी निया जाने कि सुधिकतां सुधिसे एक संसारी प्राद्मांके सदश बन्दा हुआ है, नो भी हायोंके न होनेके कारण उसकी विशाय सदेव फलहीन होंगी हारण कि हार्थे के स होने से न यह पहार्थी की पकड़ सकेगा, र उनको निला सकेगा छोर न हिसा परार्थही यह ही सन्ता, जिससे कि बद उठ्य भी नहीं दना पादना।

इम देख हुके हैं कि परमेश्वरकी विग्रहताका गुए सृष्टि बतादक गुए हैं को दसमें माना जाता है नितात विरोधों हैं। पण्तु क्या उसका पूर्ण प्रानन्द उसके रचणिता फ्रीर कर्ता क्यमें सहैव संकन्न रहनेके गुएसे कुछ कम विरोधों है ? हम सब जानते हैं कि पूर्ण आनन्द वैराग्यमें सन्पूर्णपना प्रान करने से ही सम्भव है। श्रस्तुः वह मनुष्य जो कि कालके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक एक त्तर्या भी अपने लिए नहीं पाता आनन्दसे पूर्ण नहीं माना जा सका है।

मेरे पास इस व्याख्यानमें इस विषय पर श्रव विशेष वक्तव्य करनेका श्रवकाश नहीं है। परन्तु चस एक ही प्रमाण इस प्रश्न को तय करनेके लिए उपयुक्त होगा यदि कोई मनुष्य उस पर शांतिके साथ घ्यान देगा। और वह यह है कि लक्त्यों श्रोर गुणोंकी श्रपेक्ता एक श्रातमा दूसरी श्रातमाके समान है। श्रस्तु; यदि सृष्टि रचना एक श्रातमाका कर्तव्य हो तो वह आत्माश्रोंका भी कर्तव्य होगा। इस श्रवस्थामें प्रस्थेक श्रातमा सृष्टिकक्तां होगी को किसी स्पर्मे ईश्वरमक्तका दावा नहीं है।

यह समस्त और इनसे भी वड़ी कठिनाइयां छुप्टिकची ईश्वरके भक्तोंने अपने लिए शास्त्रोंके शब्दार्थ लगानेसे, जो उन स्रार्थीमें कभी लिखे नहीं गए थे, उत्पन्न कर ली हैं।

में यहां पर विविध ईश्वरवादी ग्रन्थोंके वाक्योंद्वारा सुन्धि-कत्ती ईश्वरके गुणोंको प्रकट करूंगाः-

- (१) ''मैं......वदीको उत्पन्न करता है।"
  - ( यशैय्या ४४ । ७ इन्जील ) ।
- (२) "सो मैंने उन्हें वह नियम दिये जो भले न थे। श्रौर वह परिणाम वताप जिनसे वह जीते न रहें।"
  - ( इजेक्रिएल २०। २४ इंजील )।

- (३) "तब यहोबाह पृथ्वी पर मनुप्यको उत्पन्न करनेके कारण पहाताया, श्रीर श्रत्यन्त खेदित हुआ।" (इंजीज, पैदायशकी किताब ६।६)।
- (४) 'में खुदावन्द तेरा खुदा ईप्यील खुदा हूं जो पुर्लों के खुप्तत्योंका वदला उनकी सन्तानसे तीसरी एवं चौधी पीढ़ी तक उनसे जो मुक्तसे हेप करते हैं, लेता हूं।" (इन्जील, इसजिस्ना धार )।
- ( k ) "क्या कोई छाफत सिर पर छावे, छौर ईरवरने उसे न भेजा हो।" (इन्जील, छमुस ३१६ )।
- . (६) "उसने घाफतके फरिश्तोंको भेज कर उन पर घपना अति घोर कोध, घोर कोप छौर कए वर्ष डाला । उसने अपने कोधके लिए एक मार्ग निकाला । उनकी जानको मृत्युसे नहीं वचाया विल्क उनकी जानें मरीके सिपुर्द कीं !।" (इन्जील, जवर २५। ४६—५०)।

उपर्युक्तिखित श्रायतें मुक्इस इन्जीलकी है। युरान शरीफर्नें भी पेसा कहा है:-

- (१) "जो कुळ कष्ट तुम पर पड़ता है वह खुदाने भेजा है।" (वाव ४२)।
- (२) हमने दोज़ख (नकी) के लिए वहुतसे जिन्नात धौर मनुष्योंको उत्पन्न किया है।" (आयत १८० वाव ४५)। (३) 'वह मनुष्य जिससे खुदा ग़ल्ती करायेगा कोई रह-

- वरी ( मार्ग ) न पायेगा।" ( आयत ३३ वाद १३ )।
- (४) "जिस किसीको खुदा चाहता है पथभ्रष्ट करता है, श्रौर जिस किसीको वह चाहता है उसकी रहवरी करता है।" (आ० ६५ वाव १६)।
- (१) "वह वात जो हमने कही हैं पूरी की जावेगी कि मैंने कहा कि वास्तवमें दोज़खको जिन्नात छौर इन्सानोंसे विल्कुल भर दुंगा।" (सुरासिन्दा)।

हिन्दुओं से शास्त्रोंमें भी यह लिखा है:-

"वह उन मनुष्योंसे शुभ कृत्य कराता है जिनको यह संसार से ऊपर ले जाना चाहता है और उनसे अशुभक्तय कराता है जिनको यह संसारसे नीचे पटकना चाहता है।"

(कीपं० उपनिपद ३।८; सि० सि० फि० पृष्ठ २१२)। हिन्दू पुराण अपने ईश्वर पर इजका टीका भी लगाते हैं, जैसे समुद्रके मधने पर उसका पक छुंदर स्त्रीके रूपमें प्रकट होना जब कि उसने अछुरोंको ज्ञ्ज कर अमृत पीनेसे रोका ही नहीं जिसके वे देवताओंके कौजके अनुसार अधिकारी थे विक राहुका शीश भी काट डाला, जिसने ज्ञुलको जान कर एक भूँट अमृतका किसी तरहसे प्राप्त कर लिया था।

हस प्रकारके लक्षण ईश्वरके उन शास्त्रोंमें जिनका उद्घेख किया गया है पाप जाते हैं। मुक्ते नहीं मासूम कि आपने हक्सकी साहबके अन्य पढ़े वा नहीं, परन्तु उनमेंसे एकमें उनने हमारे विषयके सम्यंघमें कुछ उपयोगी शब्द लिखे हैं। वह लिखते हैं ( सायंस पेंड हीबू ट्रेडीशन पृष्ट २५= ):-

''मेरी सम्मतिमें उन सज्जनोंकी, जिन पर ईश्वरीय गुग भूषित बतलाए जाते हैं, संख्या नहीं बिक गुण हैं, जो विचारने योग्य हैं। यदि परमेश्वरीय शक्तिमें साधारण मनु यों भी अपेता कोई विशेष उच्च नैतिक गुण नहीं हैं। यदि ईश्वरीय बुद्धि इस सीमाकी, हीन समभी गई है कि वह स्वयं ग्रपने कृत्योंके परिणामोंको नहीं सोच सक्ती हैं; यदि स्रष्टिकर्त्ता भ्रपनी ही अनंत शक्तिसे उत्पन्न किए श्रागियोंसे सक्त कोधित हो सक्ता है, श्रौर श्रपने उन्मत्त कोपमें निरपराधोंका अपराधियोंके साथ नाश कर देता है; अधवा षह खयं अपने श्रापको किसी पूर्वीय वा पारिचमात्य अन्यायी राजाके सदश भेंट वा भद्दी खुशामद्से प्रसन्न होने देता है; संज्ञेपतः यदि वह ज्ञाणिक मनुष्योंसे केवल शक्तिमें प्रवल है छोर नैतिक दिन्से उत्तम नहीं हैं. तब विश्यस्ततः हमारे लिए ग्रावश्यक है कि उनके प्रमाणपत्रों एवं चिट्टियोंको ज़रा ध्यानसे देखें, और उनके श्रास्तित्वकी ठीक ठीक सादी के त्रातिरिक्त और किसी प्रकारकी सातीको न माने ।"

मैं नहीं समकता कि शव इस विषयके सम्बंधमें विशेष कहने सुननेकी श्रावश्यक्ता है। यह प्रत्यक्त प्रकट है कि इस श्रव-सर पर भी भ्रमकी जड़ शास्त्रोंका श्रसत्य शर्थ ही है, जो उपर्यु- कोल्लिखित सबके सब विद्न किसीको छोड़के कथानकरूपमें लिखे हुए हैं। मैं ईश्वरीय विषयका ग्रर्थ भी जरा देरमें वता-ऊंगा, परन्तु मैं चाहता हूं कि श्राप इस बातको समम कें कि मोद्त कोई ऐसा पदार्थ नहीं हैं जिसको कोई व्यक्ति हमारे वाहर से दे सके। इन्द्रियनिरोधके द्वारा इच्छाओंका विष्वंस करना ही निर्वाण प्राप्तिका कारण है न कि किसी दूसरेको छपा व धानुष्रह। पोलुस रसुलकी शिन्ना है:—

"आतम स्वयं हमारी आतमाके साथ मिल कर साली देता है कि हम परमेश्वरके पुत्र हैं। और यदि पुत्र हैं तो उत्तरा-धिकारी भी हैं। अर्थात् परमेश्वरके उत्तराधिकारी एवं अधिकारमें मसीहके शरीक, वशर्ते कि हम उसके साथ हु:ख उडायें। जिससे कि उसके साथ जलाल (ईश्वरीय) पद मी पापें। (रोमियों = 1 १६-१७)।

पुनः २-टिमोथीके २रे अध्यायकी ११—१२ ग्रायतोंमें वह लिखता है:—

''सख वात यह है-जब हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जीवित भी होंगे। श्रोर यदि दुःख सहेंगे तो उसके साथ राज्यभोग भी करेंगे।"

२—करियओ अध्याय ४ आयत १० में वह ज़िखता है:—
"हम प्रत्येक समय अपने शरीरमें मानों ईस्की सृत्यु जिए
फिरते हैं जिससे कि ईस्का जीवन भी हमारे शरीरमें
प्रकट हो।"

यहां पर भाव श्रभ्यंतर मसीहकी छपासे है न किसी सिफा-रश करनेवाले वाहा द्रयारीकी छपासे, क्योंकि कुरान शरीकमें सुहस्मद साहवने खूव कहा है:—

"उस दिवसका भय फर, जिस दिन एक भारता दूसरी आत्माकी वाकी नहीं चुकायगी। ग्रौर न उनकी फोई सिफारिश सुनी जायगी, न कोई मुक्ति-मृत्य ित्या जायगा। धौर न उनकी सहायता की जावेगी।"( —स्रा पक्र.) "कोई आत्मा अपने भापके प्रतिरिक्त धन्यके लिए पुराय च पाप नहीं प्राप्त करेगी। और न शपराधसे जदी हुई एक भारता दूसरीका बोक्त उठायगी।" (स्राधनाम)।

इन्जीलके नूतन थहदनामेमें भी ईस्ने पेसा कहा है:—

- (१) "यदि तुम मुक्तसे प्रेम रखते हो ता मेरी आदाखाँ पर श्रमल करोगे।" (यहुत्रा १४। १५)।
- (२) 'जब तुम सेरे कहने पर ध्यमल नहीं करते तो क्यों ' मुक्ते प्रभू ! प्रसू ! कहते हो ।" ( लुका ई।ई )।
- (३) ''ध्रौर जो भ्रपनी सलीय उठा कर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं हैं।" (मत्ती १०१३=)।
- (४) "और मैं अपनी मान्यता नहीं चाहता।" (यहुना = १५०)।
- ( १ ) 'यदि तुम पश्चात्ताप न करोगे तो सव इसी तरह नष्ट होगे।" ( लुका १३।३ )।

'n

(६) "धन्य वह है जो ईश्वरकी वाणी सुनते और उस पर अमल करते हैं।" ( लुका ११।२५ )।

श्रीर हिन्दू धर्मकी तो सदैव यह शिक्षा रही है कि निर्वाण श्रान और चारित्र द्वारा प्राप्त होता है, न कि किसी श्रन्यकी कृपा वा श्रनुग्रहसे। जहां कहीं तुम इस सम्बंधमें शास्त्रोंमें अनु-प्रहका उल्लेख पाश्रांगे वहां तुमको उसका इशारा स्वयं श्रात्माके श्रभ्यंतर परमादमापनकी श्रोर मिलेगा। यद्यपि शब्दोंके दास्ति-विक श्रर्थका गुप्त श्रजङ्कार एवं कथानकों द्वारा श्रप्रगट होना विशेष सम्भव होगा।

यथार्थता यह है कि सर्वम्नता, ग्रमरत, ग्रौर परमानन्द ग्रातमा होके स्वामाविक गुण हैं। ग्रौर उनका वाह्यसे प्राप्त होना असम्भव है। आत्माकी अग्रुद्धताको दूर करके उनकी ग्रपने भीतर हीसे निकालना पड़ता है। उनका किसी श्रन्यकी ग्रुट्य देकर वा किसी श्रन्य मार्ग द्वारा प्राप्त करना बुद्धिगम्य नहीं है। वह वंधन भी जो हमारे स्वाभाविक गुणोंकी प्राप्तिमें पाधक होते हैं हमारे स्वयं प्रयत्नोंके अतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार ग्रह नहीं हा सक्ते हैं, कारण कि वे पूर्णतया इच्छा और कपायों होनोंसे रहित होनेसे नाशको प्राप्त होते हैं।

मैं खाल करता हूं कि यह उपयुक्त हागा कि मैं इस विषय में यह प्रकट कर हूं कि दो प्रकारकी आत्माएँ संसारमें पाई बाती हैं:—

- (१) वह जो कभी न कभी मोल लाभ अवश्य करेंगी; जिनको 'मन्य' कहते हैं। श्रीर
- (२) तह जो कभी मोज्ञलाम नई। कर संकंगी; जिनको 'प्रमन्य' कहने हैं।

समस्य और सन वार्तोमें भन्यात्माके समान ही हैं। परन्तु हतभाग्यतायदा उनके कर्म ऐसे बुरे हैं जो उनको कभी भी आत्म-शानका भान नहीं होने देंगे। इस प्रकारको हो तरहकी धात्माएँ होतीं हैं। एक वह जिनको यथार्थ छान सदैव दुरा मालून होगा, और इसकारण वे उसकी जोर कभी भी लच्च गहीं देंगी। धौर दूसरी वह जिनको यथार्थ छानसे अविच तो नहीं होगी। एएनु उनको कभी भी उसके प्राप्त करनेका ध्रवसर उपलम्य नहीं होगा। यह अभव्य धात्मायोंके सम्वंघमें है जो कहा। गया है कि:-

'हमने दोज़्खंके लिए श्रनन्त जिलान झौर मनुष्योंकी उत्पन्न किया है।'' ( अल्कुरान वाद १६ आ० १=० )।

उनको आत्माका प्रकाश क श प्राप्त नहीं होगा । और इस कारणवश संसार ( श्रावागमनके सक ) से निरालनेका मार्ग उन्हें नहीं मिलेगा। तिसपर भी कोई वाद्य इंश्वर वा स्रष्टिक्कों उनके सनातनी वंधनका कारण नहीं है। उनके कर्म खंग उनके मार्गमें रोड़ा पन जाते हैं, और उन पाँच लिधयोंकी प्राप्तिसे जिनका उद्येख हम अपने तृतीय ध्याख्यानमें कर सुके हैं, उनकों विलग रखते हैं। लिब्धयोंकी प्राप्तिसे ही पेश्वरीय दया या प्रसाद ( Grace ) के सिद्धांतका सम्बंध है । कारण कि वे स्वाध्याय, तक वितर्क अथवा अध्ययनसे उपलब्ध नहीं है। सकीं हैं। वह स्वयं शांति श्रोर बुद्धिकी उत्क्रप्रताके लिए आवश्यक हैं, जिसके विद्न सत्य असत्यका अन्तर नहीं जाना जा सक्ता है, थौर न यथार्थ ज्ञान आत्माको अंगीकृत है। सका है। फिर वह कैसे प्राप्त है। सकीं हैं ? द्या, और केवल दयासे ही। अर्थात स्वयं आत्मामें दया प्रार्थात् पेश्वरीय प्रसादके प्रंशके प्रकट हानेसे। छौर किसीके प्रसाद्से काम नहीं चलेगा । प्रत्येक भ्रात्माको अपने ही श्रस्तित्वमें उस परमोत्कृष्ट ईश्वरीय गुणको प्रकट करना चाहिए। श्रौर इसकी प्राप्तिना मार्ग केवल एक ही है। अर्थात ज्ञमा धौर द्याके दो उत्तम नियमों पर घ्रमल करना। यहाँ पर ग्रहिंसाके सिद्धांतकी उपयोगिता फलक जाती है। कार्या कि दुसरों हो मार' डालने. लंगड़ा करने, वा पीडा पहुंचानेसे विलग रहना समा छौर द्याका यथार्थ कर्तव्य है। इसलिए जो श्रहिंसा पर श्रमल करते हैं केवल वे ही निर्वाण प्राप्त करनेके श्रिश्वकारी हैं।कारण कि वे सरलता पूर्वक ईश्वरीय द्यालुताको प्राप्त कर छेंगे जो उनके आवागमनका अन्त कर हेगी।

द्याका सिद्धान्त इस प्रकार स्वयं सर्व साधारणके विश्वास के विपरीत है। ईश्वरके स्वरूपमें निमग्न है। जानेके सिद्धान्तके .a. 4

विषयमें भी सत्य यह है कि वह एक गुप्त शिला है जिसका शर्थ केवल इतना है कि आत्मा स्वयं परमात्मपद एवं उसके प्रतापको आह कर ले। कारण कि दो अथवा अधिक यथार्थ सत्ताओं का एक दूसरेमें लय हो जाना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हो सका। वृंदके समुद्रमें मिल जानेका हप्तन्त वृथा है और उस वातका यथार्थमें खगडन करता है जिसकी पुष्टि इस के द्वारा चाही जाती है। कारण कि समुद्रका वाक्तविक अर्थ वृंदों का समुद्राय ही है जिसमें एक और वृंदके पड़नेसे मौजूद वृंदों की संख्या स्वतः अवश्य वह जायगी।

कुछ सज्जन यह कहते हैं कि ये ईश्वरके दर्शनके अमिलापी
हैं। यह भी गुप्त शिक्तावाले हैं, जिन्होंने छपने पूर्वजोंके छालंफारिक वक्तव्यको उसके शब्दार्थमें ग्रहण किया है। कारण कि
दूसरेका दर्शन या मिलाप क्या दो क्याके जिए पेन्द्रिय उत्तजन
छुछ उत्पन्न कर सक्ता है जो यथार्थ ध्रानन्दसे उतना ही विभिन्न
है जितनी कि छड़िया मिट्टी दही (पनीर, से। वास्तवमें वधार्थ ध्रानंद
छात्माका गुण है थ्रीर ज्यों हो कोई मनुष्य उने अपने स्वभाव
से विजय थाछ वस्तुओं द्वारा श्राप्त करनेका विचार छोड़ देता
है त्यों ही एकदम उसका उसे भान होने जगता है। अस्तु; जब
तक हम उसको ध्रपने स्वभावसे पृथक् वाछ वस्तुओं छोजते
है और जब तक उसको किसी ईश्वर वा ईश्वरके दर्शनसे प्राप्त
फरना चाहते हैं तब तक उसका मान नहीं हो सक्ता है। ध्रीर

हम उस व्यक्तिके संबंधमें क्या विचार करें जो मनुष्योंको वर-दान देनेका प्रण करके उनसे अपनी उपासना करावे। क्या वह प्रपने स्वभावमें पूर्ण और सिद्ध हो सक्ता हैं? नहीं, कदापि नहीं। वरना उपासना करावेकी इच्छा क्यों? वह अपने भक्तोंका सचा हिनेपी भी नहीं हो सक्ता है, कारण कि वह समस्त अनु-प्रह जो आत्माको किसी बाह्य शंकिद्वारा प्राप्त हो सके हैं इन्द्रिय-कोलुपता वा विपयवासनाकी द्रांटिमें आजाते हैं, जो वर्जित फल है।

में विचार करता हूँ कि यहां भी यह प्रकट है कि सर्व गड़वड़ हमारे जाम्बोंक प्रव्योंका भ्रामक धर्य लगानेसे उत्पन्न हुई है। ग्रव में गुप्त रहस्यवाले शास्त्रोंके ईश्वरविषयक विचारको हल करुगा।

ईश्वरके लिए फारसी शब्द खुदा है जो एक सार्थन संशा ( शब्द ) है जिसके अर्थ स्वतंत्र (अर्थात् स्वजातिमें स्थित रहनेवाले ) के हैं। यह अवस्य ही विशुद्धातमा वा जीवनकी ओर लस्य करके हैं, जो अपना स्रोत आप ही है और सनातन है। शब्द जेहोवा (विशेष उपयुक्त जाहवेह) का शब्दार्थ जीवित सत्ता है (दि जोस्ट लेंगुएज ओफ सिम्बल इजम १। २०२)। यह अर्थ यहोबाहका जीवनके लक्तग्रसे पूर्णक्षेण मुताबिक है, जो स्वभावसे प्रमातनस्वक्ष है जैसा कि हम देख चुके हैं। जेहोवाने स्वयं कहा है:— "जिससे कि तू प्रभु अपने परमेश्वरसे प्रेम रक्खे घोर उसकी वाग्योका इच्छुक हो और तू उससे लिपटा रहे कि वह तेरा जीवन, श्रौर तेरी वयसका वढाव है।"

( इसतिस्ना ३०।२०)।

हजरत ईसाने भी कहा है:-

"क्यामत ध्रौर जीवन तो मैं हूं।" ( यहुना ११।२k)।

पोत्नुस रस्ल मसीहका उल्लेख इन शब्दोंमें "जो जीवन है।" करता है। (कलिसयों चाव ३ श्रा०४)। सवले पूर्ण सार्थक नाम ईश्वरका "में हूँ" है। यह हिंदू, पारसी, यहूदी और ईसाई चारों धर्मोंमें एक समान पाया जाता है। ईशावास्य उपनिषद (मंत्र १६) सिखाता है कि:—

"योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि॥"

जिसका अर्थ यह है कि:-

"वह पुरुष जो जीवनमें रहता है 'अहम्' 'में' ( प्रर्धात् परमातमा ) और 'अस्मि' "मैं हूं" के नामसे जाना गया । ( जो सत्ताको प्रकट करता है )।"

से॰ बु॰ ई॰ (ईशावास्य उप॰ )।

यह माधवाचार्यके वक्तन्यानुसार ( 1 bid lntro ) ११वरके अकथित नामका मंत्र है:-सोहमस्मि ( मैं हूँ जो हूं। )।

हुरमजद यश्तमें यह लिखा है:--

"तव जरदस्तने कहा-पे पवित्र श्रहरामज्दा ! मुक्ते श्रपना

वह नाम वतला जो तेरा सर्वोच्च, सर्वोत्तम, एवं सर्वोत्कृष्ट श्रौर जो प्रार्थनाके हेतु विशेष फलदायक है।"

"अह्रामज़दाने इस प्रकार उत्तर दियाः मेरा प्रथम नाम 'भ्रहमी' (में हूं ) है।.......भौर "मेरा वीसवां नाम 'अहमी यद भ्रहमी मज़दाउ (मैं वह हूं जो हूं मज़दाउ ) है।" (होग्ज एस्सेज़ ओन दि पार्सीज ए० १६५)।

जैसा कि डाक्टर स्पीजल साहवकी सम्मति है (फाऊन्टेन हेड ओफ रिलीजन ए० ७३) श्रहरा वा जेहोवा एक ही हैं। श्रौर श्रहराका श्रर्थ श्रह (संस्कृत असु - जीवन) का स्वामी है। यहदियोंके मतके विपयमें इन्जीलके प्राचीन श्रहदनामेमें खरु-जको पुस्तकमें जेहोवा श्रौर मूसाका आपसी वक्तन्य निसंप्रकार अंकित है:—

"श्रीर मृसाने खुदासे कहा कि-"देख जब मैं इसरायलके लोगोंके पास पहुंच्यूं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादोंके खुदाने मुक्ते तुम्हारे पास भेजा है श्रीर वे कहें कि उसका नाम क्या है तो मैं उन्हें क्या बताऊं ?"

"और खुदाने मूसासे कहा कि मैं वह हूं जो हूं। और उसने कहा कि तृ इसरायलके लोगोंसे यूं कहिया कि मैं हूं ने मुक्त तुम्हारे पास भेजा है।" (खहज ३। १३-१४)। अन्तत: ईसा भी 'में हूं' का उल्लेख अपने रहस्यमय वक्त-

म्यमें करता है जिसको ईसाई समक्तनेमें चकराते हैं:-

"पूर्व इब्राहीमके था में हूं।" ( यहुन्ना ८। ५८ )

जिस वक्तन्यमें यह कथन श्राया है वह एक बाद था तो ईसा और यह्नदियोंमें हुआ था। ईसाने अपनी रहस्यमय शिक्तामें कहा:—

'तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखनेकी ग्राशा पर विशेष आनन्दमय था। ग्रस्तु; उसने देखा ग्रौर आनन्दित हुग्रा।"

इसके उपरान्तका उल्लेख यहुन्ताको इन्जीलमें निस्नप्रकार है:"यहृदियोंने उससे कहा कि तेरी श्रवस्था तो श्रमी पचास
वर्षकी भी नहीं है फिर तूने इब्राहोमको किसप्रकार देखा।"
"ईसाने उनसे कहा-में तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। पूर्व
इब्राहोमके था में हूं।" (यहुक्ता = 1 १६-५८)।

यदि तुम में हूं को उसी क्ष्पमें मानो जैसा कि उसका माव था। श्रर्थात् एक संज्ञा वा ईश्वरके नामके क्ष्पमें, जो जीवन है, तथ तुम उस मुशकिज (परेशानी) से वच जाओं ने जो दूसरोंने ईसाके इस रहस्यमय वक्तव्यमें पाई है। उस समय यह स्पष्ट क्षपमें यों पढ़ा जावेगा:—

'में हूं इब्राहीमके पूर्व था।"

ग्रौर यह अर्थ वास्तवमें उपयुक्त भी है। प्रव ग्राप परमा-तमाको समस्ते ? उसका नाम 'मैं हूं' है, जो कि अत्यन्त उपयुक्त ग्राकृतिक सार्थक नाम जीवसत्ताका है, जो यथार्थमें है। मान

न्हांजिए कि भाषने जीवन सत्ताको एक मनुष्यकी तरहके कार्य-कत्तां रेश्वरके रूपमें कविकरातामें बांबा और उससे प्रार्थता की कि वह अपने टिए एक ऐसा नाम हुंदे जो उसके स्वासादिक कर्तक्योंका बोठक हो। क्या आप विचार सके हैं कि वह इससे विगेर्प उपयुक्त दः योग्य उत्तर दे सका है कि 'मैं वह है तो हैं' सर्यात् 'में हूं जो हूं" प्रथवा संत्रेपमें नेवल 'में हूं"। में नहीं समस्ता हूं कि जीवसत्तांके लिय में हूं से विशेष उपयुक्त कोई फीर नाम हो सका है। हम एतप्रकार चक्रमय मार्ग द्वारा दुनः प्राचीन वैदानिक ( Scientifie ) धर्म पर वादस आजाने हैं तो यह शिक्ता देता है कि जहांत्रक जीवनके यथार्थ गुरुतेका संदेव है जीवतम (साथारज् आत्ना ) और परमात्ना पूर्वरूपेण दक्ष समान हैं। मुसलमानोंक यहां भी खुत्राके नानोंमेंसे हम ऋज्हरी ( वह तो जीवनमय हैं )सङ्ख्यूम ( स्थित रहनेवाला ) शल्समद ( अतर ; अलब्बंबल ( प्रयम ; और ब्रलक्टिर ( ब्रन्त ; लो पाने हैं। इनमेंने अन्तके हो नाम वहीं हैं जो इन्जील (हुजा-.शफा १।८) में दिप हैं जहाँ कहाँ है कि:-

"में प्रथम और अन्तिम हूं अर्थात् प्रारंस और अंत हूं जो है और जो या और जो आनेवाला है सर्वे गिक्सिन । ग्योंबाह नदीकी पुस्तक (इन्जोल ) में भी यह लेख है:— "में प्रथम हूं और में अन्त हूं। और मेरे अतिरिक्त अन्य कोई स्थर नहीं है।" ( अ० ४४। ६)। यह कितने ही स्थानोंपर दुहराया गया है (विशेषतया यशैयाह ४८। १२)

सूरा जारयातमें कहा है:-

"मैं तुम्हारे व्यक्तित्वमें हूं परन्तु तुम देखते नहीं हो।"

वह कौन वस्तु है जो हमारे व्यक्तित्वमें है, भीर ईश्वरके
गुण रखती है, यदि वह स्वयं जीवन सत्ता नहीं है तो ?, यहुन्ना
की इन्जील भ्रध्याय न आ० १न का यथार्थ अर्थ जो अव पूर्णतया
भ्रत्यत्तरीत्या समस्तमें श्रा जायगा यह है कि प्रत्येक श्रातमा
भ्रापने स्वभावकी अपेत्ता भ्राविनाशी है श्रीर उसका श्रास्तित्व
भ्रानादिकालचे इसीप्रकार चला थाया है । इसलिय इव्राहीमके
समयमें भी वह थी। यहुदियोंके उत्तरमें ईसा भगवद्गीताके
निस्न चाक्य व्यवहत करते तो भी श्रांति उप्युक्त होता:—

'स कभी में नथा, नत् कभी नथा। न यह मनुष्यके राजा कभी नहीं थे। छौर वास्तवमें नहम कभी अस्तित्व-हीन होंगे।" ( अध्याय २ स्टोक १२ )।

इस वर्णनके विषयमें कि ''इब्राहीम मेरा दिन ऐखनेकी आशा पर विशेप आनिन्दत था। अस्तु, उसने देखा और आनिन्दत हुआ" यह प्रत्यत्त है, मुख्य कर शब्दों ''मेरा दिन" के लिखनेसे कि यहां उद्घेख एक 'ईश्वरके पुत्र' के प्रतापसे हैं, न कि ईस्से जिसका दिन इब्राहीमके लिए उसी अवस्थामें देखना संभव हो सक्ता था जब कि उन दोनोंके अन्तरमय शताब्दियोंका नाश हो सकता। जहाँ पर हम भूल करते हैं वह यह है कि हम पक यथार्य वा काल्पनिक मनुष्यको चाहे वह कृष्ण हो वा ईसा श्रथवा श्रौर कोई हो, मूर्तिपूजकों के ढंगमं उपासना करने लगते हैं। उपासनाका यथार्थ माव यह है, कि मसीहको जो जैनधममें 'जिन' कहलाता है आदर्श वना कर उसके पथका श्रनुयायी हूं। श्रादर्शका नियम, में पुन: कहता हूं, मुक्तिका मार्ग है। मूर्तिपुजासे तुम पाषाणों में ही टक्कर खाते फिरौंगे। पालुस रस्तुलने ईसाके जीवित होनेके संवंधमें किसी मुख्यवातका ईसाके लिए दावा नहीं किया। वह स्पष्टक्षमें कहता है:—

"यदि मृतकोंकी क्यामत नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा।" (१ करंथियों १४। १३)।

कुछ श्रायतोंके पश्चात् पुनः ऐसा ही वक्तव्य है। श्रीर श्रव के श्रीर भी प्रकट रूपमें:—

"यदि सृतक नहीं जीवित होते हैं तो मसीह भी नहीं जा उठा।" (१ क॰ १५। १६)

यथार्थता यह है कि हमने ईसाके व्यक्तित्वने वावत भ्रममें पड़ कर वड़ा घोखा खाया है। श्रीर इसी कारणवश धर्मकी स्तय शिक्तांके समभ्तनेसे वंचित उत्हें हैं। पालुसके मतमें ईसाका जावित होना "मृतकों" के "जी उदने" से प्रमाणित था न कि उनके जी उदनेका प्रमाण। इसा इस प्रकार जीवनका आत्मिक भाद्र्य है जो यह दियोंके ग्रुप्त कथानंकहपी वस्नावरणमें प्रकटं

होता है, कृष्ण के सहश जो हिंदू धर्ममें इसी प्रकारका ग्रादर्श है। इन सर्व कथानकों के पीछे यथार्थ आदर्श सद्या जिन-तीर्थकर-परमातमा ही है। प्रान्तिम तीर्थकर परमातमा महावीर हैं जिन्होंने अपनी ही पूज्य आतमार्थे जीवनकी परमोत्कृप्रता एवं वास्तविक ईश्वरीयपूर्णता प्राप्त की और जिन्होंने दृसरेको सायन्स (विज्ञान) के ढंग पर पूर्णताको मार्गकी शिक्षा हो। इस कालमें उनके पूर्वमें २३ अन्य विशुद्ध तीर्थकर हुए हैं जिन्होंने अपने पिवत्र चरणविह्न समयके रेत पर हम लोगोंके वलनेके लिए कोड़े हैं। इन पवित्र आतमाओंमें सबसे प्रथम श्रीकृपभ देव हैं। जिनका नाम हो संसारकी सबसे प्राचीन कथानक वर्णनमें अर्थात् वैदिक धर्ममें धर्मका चिह्न है। उनकी प्रतिमाका चिह्न जो धेल है वह भी धर्मका घोतक है।

तस्य भरतस्य पिता ऋपभः हेमाद्देक्षिणं वर्षे
महद्भारतं नाम शशास ॥ —वगहणुराणम्
ऋषभो मेहदैव्याश्च ऋपभाद्भरतोऽभयत् ।
भरताद्भारतं वर्षे भरतात्सुमतिस्वयून् ॥
—अश्चिषुराणम् ॥

इनका अर्थ यह है कि अरत ऋषमका पुत्र महदेवीसे है। उसने महद् भारतवर्ष पर जो हिमचत्के दक्षिणमें हैं राज्य किया और उसके नाम पर भारतवर्षका नाम पड़ा। उसके पुत्रका नाम सुमति है। नारदपुराणमें भी यह लेख है कि "ए राजा,

भरतखराडका पहिले नाम भरत ऋषभके पुत्रके नामपर पड़ा ।" (प॰ हि॰ भा॰ १। २०४-२०७-२१०-२१३)। मि॰ झर्य्यरका विवेचन इसके विषय में निस्न प्रकार हैं:—

"ऋषभका नाम जो वरावर भरतके पिताके रूपमें श्राया है, उसका भाव धर्मसे है। जिसका कि पुराणोंमें सदैव दृष्म रूपमें उल्लेख है।" (प० हि० भा॰ जिल्ह १।२१३)।

श्रीभागवतके अनुसार ऋषभदेव नाभिराजाका पुत्र महदेवीसे या श्रीर भरत उसका पुत्र था। यह उद्घेख जैन ग्रास्त्रोंके समान है। अस्तु, यह सर्व हिन्दू शास्त्र पूर्णत्या प्रमाणित करते हैं कि अपने कथानकोंकी श्रावश्यकताकेलिए धर्मकों कंदिकरानों व्यक्तिगत रूपान्तर निरूपण करते समय इन पवित्र जोगल विचारोंके रचयिता ऋषि कवियोंका ध्यान स्वभावसे ही ऋपम-देवजीकी थ्रोर जो पहिले तीर्थकर थ्रीर धर्मके संस्थापक थे. गया। वृषभ, वह चिह्न है जिसके द्वारा परमात्मा ऋपसदेवजी मृतियां जैन मंदिगोंमें थान्य तीर्थकरोंकी मृतियोंसे शलग जानी जा सक्ती हैं। श्रीर इसलिए यह कोई विशेष विस्मयकी वात नहीं है कि कथानकोंकी रहस्यमय भाषामें भी वृषभका धर्मके साथ संबंध पाया जाने।

जैसा कि पॉरुस रख़लके वक्तव्यसे प्रकट है "यदि सृतक जी नहीं उठते तो ईसा भी नहीं जी उठा है" (१ करंथियों १४।१६) आत्मापें सदैव आत्मिक सृतावस्थासे जीवित होतीं ध्रौर निर्वाण प्राप्त करतीं रहीं हैं। परन्तु तीर्थकर प्रत्यक कालमें केवल २४ होते हैं। वह सर्व जीवित प्राणियोंमें सर्वोत्तम होते हैं, श्रौर श्रपने पूर्व भव वा भवोंमें निम्नलिखित श्रभ गुणोंमें अपनेको पूर्ण करनेके कारण सर्वसे विशेष उच्च एवं उत्रुष्ट एद प्राप्त करते हैं:-

- (१) पूर्ण सम्यक् श्रद्धान (दर्शन)।
- (२) सम्यक्दशंत, सम्यक्कान धौर सम्यक्चारित्रके रल-त्रयमयमार्गकी धौर उस पर चलनेवालीकी उपासना।
- (३) व्रतोंका पालन।
- (४) स्वाध्याय।
- ( ५ ) धर्मसे गाढ़ प्रेम एवं संसारका पूर्ण त्यान ।
- ( ६ ) त्याग वा अपरित्रह ।
- (७) तप
- ( = ) साधुसमाधि ।
- ( ६ ) सर्व जीवित प्राणियोंकी सेवा । सुख्यतया साधुय्रों धौर सम्यक्दर्शन रखनेवालोंकी ।
- (१०) तीर्थकरकी, उसको ग्रादर्श मान कर भक्ति।
- ( ११ ) छाचार्यंकी उपासना ।
- (१२) उपाध्यायोंकी वन्दना।
- (१३) शास्त्रोंकी भक्ति ( अर्थात् शास्त्रस्वाध्याय और यह समक्ष कर कि वह आप्तवचन हैं उनकी विनय करना )।

- ( १४ ) शास्त्रोंमें वर्णित श्राचार सम्बंधी नियमोंका पालन ।
- (१४) धर्मका प्रचार करता अर्थात् धर्मका फैलाना ध्रौर स्वयं उस पर अमल करना।
- (१६) सम्यक् मार्ग पर आरुद्ध पुरुगोंके साथ वैसा ही प्रेम जैसा गऊको अपने बहेके साथ है।ता है।

इन शुभ भावनाथों ते शिर्धकर भगवानका सर्वोत्हर पद प्राप्त होता है। तीर्थकर वह पुरुष हैं जो थ्रपने विषयमें किताब मुकाशफे (इन्जील ) के शब्दों में यह कह सका हैं:—

'में वह हूं जो जीवित है और जो स्त्युको प्राप्त हो गया था। धौर देख ! में सदैव जीवित रहंगा । धौर नरक एवं . मृत्युकी कुलियां मेरे अर्थान हैं।" (वाद १ आ० १८)। तीर्थिकरका पद सर्वज्ञता प्राप्त होने पर जो आत्माके ऊपरसे

शानको ध्राच्छादित करनेवाले आवरण (शानावरण) के हदानेका फल है, प्राप्त होता है।

तीर्थकर (१) मृज (२) व्यास (३) जरा (४) रोग (४) जन्म (६) मरग् (७) भय (६) भद् (६) विषयाकां ता (१०) द्वेप (११) मोह (१२) व्यथा (१३) ग्रहङ्कार (१४) शतुता (१५) व्याकुलता (१६) पसीना (१७) निद्रा श्रोर (१८) विस्मयसे रहित होता है। स्वर्गलोकके देव और मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। उसकी वागी वहुतसी धाराश्रोंके शब्दके सहश होती है (सुकाश्रिका १। १४) जो वहुत दूर तक कर्ण-

गोचर होती हैं। छौर जिनवाणी (ईश्वरीय वागी) वा श्रुति कह्नाती है। इसका रूप पेसा तेज पूर्ण होता है मानों सहस्रों सूर्य एक स्थान पर एकत्रित हो गए हों। उसके चरण भट्टीमें तपाप हुए शुद्ध पीतलके सदश चमकदार होने हैं। उसके नेत्र श्रक्तिके ज्वालाकी भांति होते हैं; मुकाशिफा (शह४-१५)। द्या की यधार्थ सृत्ति वह धर्मप्रेमियोंको सम्यक धर्मका उपदेश निर्वाण प्राप्ति तक करता है जब कि उसकी आत्माने पुरुगलके विलग हो जानेसे वह परमात्माका विगुद्ध स्वरूप दोप मृत्यु, हु:ख घौन श्रविद्यासे रहित श्रीर मर्वजता, नित्यका आनन्द्र, सदैवके जीवन, अनंतशक्ति, और एभी कम न होनेवाले वीर्थ्य से भरपूर हो जाता है। पेसी छवस्थामें पुद्गलये अभावमें जी शब्द है लिए आवश्यक है किर श्रृनिका छरितत्व नर्नं रहना है। तीर्थकरों और अन्य पवित्र परमात्माओं की जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है किसी प्रकारकी रच्छा मतुष्योंसे अपनी पूजा करानेकी नहीं होती है। घ्रौर न ने बितदान एवं प्रार्थनाक वदलेमें किसी प्रकारका खुख प्रदान करनेका प्रण देते हैं। वे इच्हा एवं आकां-ज्ञाकी सीनासे परे हैं। उनको पूर्णता प्रकथित है। उनके गुणोंका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सक्ता । उनकी उपासना मृत्ति पुजा नहीं है विक ध्यादर्शपृजा है। वह हमारे जिए पूर्णताका नमूना हैं जिससे हम उनका अनुकरण करें थ्रौर उनके चरणचिन्हों धर चलें।

यह वर्णन परमासमाने गुणोंका धर्मके सायन्सकी सीधी साबी भाषामें है जो सर्व सायन्सोंसे उत्तम है।

में समस्तता हूं कि अब आपके मनमें यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या कारण है कि बहुपरमातमाओं के विषयमें यह शिला अन्य धम्मोंमें नहीं है ? परन्तु श्रापको आश्रर्थ नहीं करना चाहिए यदि उसके उत्तरमें में आपको वताऊं कि जिस स्थान पर श्रापको दृंढना चाहिए था उस स्थान पर श्रापने इसको नहीं दंढा। श्रौर यह कि वास्तवमें यह ही सर्व धम्मौंकी यथार्थ मिति हैं। श्रांतिरिक्त उन मतोंके जो वर्तमानमें केवल दूसरोंकी बुटियों के घूरों पर उत्पन्न है। गए हैं। यह अंतके घर्म न तो ईश्व-रीय वागी पर निधर हैं; श्रीर न किसी सैद्धान्तिक श्रन्वेषण पर ही और न यह प्राचीन शास्त्रोंके गृह धर्धके यथार्थ परिचय ही पर अवलम्बित है। अस्तुः इनका उल्लेख अव में इन व्यार ख्यानोंमें आगायी नहीं करूंगा यदिक आपको स्वयं उनके विप-यमें अपनी सम्मिति एकत्र करने दूंगा । केवल एक ही बात इनके सम्बंधमें सुक्ते यहां कहनी आवश्यक प्रतीत होती है कि कुछ धरगों में यह मान लिया गया है कि उनके न्यवस्थापकोंने श्रद्भुत कृत्य दिललाए हैं; और श्रद्भुत कृत्य सर्व साधारण की सम्मतिमें ईश्वरीय गुणों वा ईश्वरकी छुणासे सम्बंधित माने गए हैं। आप मुक्त समा करेंगे यदि श्रापमेंसे किसीका हृद्य मेरे ऐसे कहनेसे दुःखे परन्तु में नितान्त इन वर्तमानके अद्भुत

हारों में विश्वास नहीं रखता हूं। इनमें से कितनेक अद्भुत हारों का भेद तो मेस्के लिन, फारकुहर ("मोडर्न रिलिजस मुव-में इस"), जोजेफ मैककेब (इज़स्पीरिचुश्रल इज़म् वेसड श्रोन फ्रोड") प्रसृति खोजियों की लिखित पुस्तकों में प्रकट कर दिया गया है। यदि इनको सत्य भी माना जावे जो मेरे विचार से एक जब्दीका कार्य्य हागा तो भी श्रद्भुत हत्यों का हिन्दू, मुसलमानों, जैनियों एवं श्रन्य मनुष्यों, श्रसभ्यों, श्रोर पापाया-पूजकोंतक में बताया जाता है। नो फिर किस पर विश्वास किया जावे। येरे विचार में इनमें से वास्तविक श्रद्भुत हत्यों का रहस्य यह है कि आत्माकी कुक्क गुप्त शक्तियां साधारणतया श्रयवा श्रसाधारणतया प्रकट हा जातीं हैं; श्रीर उनसे अद्भुत हत्य हाने लगते हैं। परन्तु यह व्यायामके तोरपर हैं जिसका मनुष्यों को श्रद्धा श्रीर विश्वास से कोई सम्बंध नहीं है।

वहुईश्वरवादकी ओर दृष्टिपात करनेसे यह प्रकट हैं कि हिंदू धर्म श्रमुमानतः श्रपने सर्व रूपोंमें श्रात्माका परमात्मा हाना मानता है, श्रौर विचार प्रवं विश्वास दोनोंकी श्रपेत्ता नितांत बहुईश्वरवादी है। श्रस्तु; उसका विशेष विवेचन करनेकी श्रा-बश्यका नहीं है। अवशेष धर्मोंके विषयमें प्रहाह जो इसलाम के श्रमुसार ईश्वरका नाम है, श्रौर जो यथार्थमें श्रल-इलाह है वास्तवमें बहुवादका भाव है। इस शब्दका भावमय श्रर्थ ( ई० रि० ए० भाग ७ पृष्ठ २४८ ) में निस्नप्रकार दिया है:— "शब्द इलाह [ जो इन्जीलको किताव श्रयूवमें व्यवहत इलोश्राह ( Eloah ) के समान है ]......के रूपसे यह प्रकट होता है कि वह प्रारम्भमें श्रोर वास्तविकतया प्राचीन यहृदियोंको भाषामें इल ( इब्रानी एल = El ) का वहुवचन था ।.....इन्जीलका पेलोहिम् स्वयं इलाहका वहुवचन है जिसका पता श्ररवी भाषाकी स्वरवृत्ति इल्लाहुम्मामें चलता है जिसके संमभानेमें श्रवीं वेत्ताओंको विशेष कठिनाई पड़ती है।"

शब्द गोड (God) का शब्दार्थ पूर्ण कपसे प्रकट नहीं है। परन्तु इम्पीरियल डिक्सनरी (Imperial Dictionary) के अनुसार प्राचीन नोर्स वा प्राइसलेन्डकी आपाम जो स्केन्डीनेव- याकी भाषाओंमें सर्व प्राचीन भाषा है, यह शब्द मृर्त्तिपूजकोंके ईश्वरके लिए व्यवहृत होता था (जो नपुंसक लिंग थोर श्रनुमान्तर: बहुवचनमें व्यवहृत था) श्रोर श्रन्तमें ईश्वरके भावमें गुड (Gud) में परिवर्तित हो गया परन्तु यदि उस शब्दके निकास का पता ठीक नहीं चलता है तो न सही, स्त्रयं इन्जील परमात्मा- श्रोंके बहुसंस्थक होनेमं कोई संश्रय श्रवशेष नहीं छोड़ती है। पुराने श्रहदनामेकी सर्व प्रथम पुस्तकमें परमात्माका उल्लेख बहु- बचनमें श्राया है:—

"देखो ! मनुष्य <u>हममेंसे एकके</u> सदश हो गया है।" (पैदायशकी किताद ३। २२)। इस वक्तव्यके नीचे जो लायन खींची हुई है वह ध्रवश्य मेरी है परन्तु शब्द मेरे नहीं हैं । वम्जिब किताव पेदायण (तृतीय ध्रध्याय ध्रायत पञ्चम) सर्पने हज्रत, हब्बाको इन शब्दों द्वारा चरग़लाया कि "तुम परमात्माध्रोंके सहश हो जाध्रोगे"। जबूर =२ छही आयतमें यह कही गया है:—

- 'मैंने तो कहा है कि तुम परमात्मा हा। श्रीर तुम सद परमो त्कृष्टके पुत्र हो।"

यहुकाके दस्वें वावकी ३४-३६ वीं आयतोमें ईसाने उपर्युक्त शब्दोंके सम्बंधमें कहा हैं:—

"क्या तुम्हारी शरा (धर्म) में यह नहीं आवा है कि मैंने कहा कि तुम परमात्मा हो। जब कि उसने उन्हें परमात्मा कहा जिनके पास परमात्माकी बाणी धाई, और पवित्र प्रथका उद्धंघन होना सम्भव नहीं, तुम उसने जिसको पिताने विशुद्धकरके संसारमें भेजा है यह कहते हो कि तू असत्य वकता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं परमात्माका पुत्र हूं।" किताव खुरुजके वाव २२ आयत २५ में परमात्माओंका तिरस्कार करना मना है। वहाँ कहा है:—

"तू परमात्माओं को गाली नहीं देगा। धौर न अपनी जातिके सरदारको श्रभिशाप देगा।"

यह एक विख्यात बात है कि प्राचीन यहूदियोंके यहां मनु-च्योंके रूपके देवता जो तैरफ ( Teraph ) कहलाते थे, हाते थे, जिनका उल्लेख Imperial Dictionary में इस प्रकार किया गया है:—

तैरफः एक गृहस्थीका देवता वा मूर्त्ति जिसकी यहूदी लोग विनय करते थे, या। तैरफ झात होता है कि पूर्णतया अथवा श्रंशतः मनुष्यके कपके होते थे। उनकी विनय एवं उपा-सना गृहस्थीके देवताओं के कपमें की जाती थी। प्राचीन अहदनाभेमें उनका कितनेक बार उद्घेख श्राया है।"

याक् सम्बंधी लावनके पास भी पेसे देवताओं की सृतियां थीं। जिनको कि याक् क्की स्त्री राखलने छुरा लिया (पैदायश की किताव ३१।१६)। उसके पश्चात् यहोवाह लावनकं पास स्वप्नमें थ्राया ( थ्रा० २४)। लावनने दूसरे दिन याक वसे पूजा 'किस वास्ते तू मेरे देवताओं को खुरा लाया है ?' (श्रायत ३०)। होसिया नवीकी किताव ( वाव ३ थ्रा० ४ ) में कंहा गया है:— "क्वोंकि इसरोयलके लोग वहुत दिन तक विदृत राजा थ्रीर विदृत सरदार थ्रीर विदृत वित्तान. थ्रीर विदृत सृति, श्रीर विदृत इफोद थ्रीर विदृत तैरे फिमके रहेंगे।"

परन्तु यदि प्राचीन श्रहद्नामेकी कितानों परमात्माश्रोंका वर्णन वहुवादमें एक साधारण रीतिसे है तो इन्जीलके नवीन श्रहद्नामेकी अन्तिम किताव मुकाशफा नामकमें तो स्वयं तीर्थकरोंका उल्लेख है श्रीर उनकी संख्या भी २४ ही दी गई है। मुकाशकेके चतुर्थ-पञ्चम श्रीर पष्ट अध्याय इस विषयसे संवंध रखते हैं; श्रीर श्रनुमानतः इस (निम्न) प्रकार हैं:—

١

ع رح

## म्रध्याय चतुर्थः—

- (१) ब्राक्ताशमें एक द्वार खोला गया । और मुक्त यहुन्नाने एक शब्द सुना कि यहां ऊपर आ जा । में तुक्त वह बातें दिखलाऊंगा जो भविष्यमें होनेवाली हैं।
- (२) यहुका एकदम ष्रात्मामें आगया छोर आकारामें एक छासन विका हुआ देखा और देखा कि "इस आसन पर काई वैठा" था।
- (३) "ध्रीर उस श्रासनके चहुंओर २४ क्षासन हैं। घ्रीर डन ब्रासनों पर २४ महात्मा. स्वेत वस्त्र धारण किए हुए वैठे हैं घ्रीर उनके शीश पर स्वर्णके ताज हैं।
- . (४) "और उस आसनमेंसे विजलियां श्रोर शब्द श्रोर गर्जन उत्पन्न होते हैं। श्रोर उस श्रासनके सामने अग्निके मप्त दीपक जल रहे हैं। यह ईश्वरकी सप्त श्रात्मापें हैं।"
  - (५) "ग्रौर ग्रासनके मध्यमें और ग्रासनके चहुंग्रोर चार जीवित प्राणी हैं जिनके आगे पीछे नेत्र ही केत्र हैं।"
  - (६) प्रथम जीवित प्राणी वबर शेरके समान था, हितीय षक्केंद्रेके समान एवं तृतीय जीवित प्राणीका कप मनुष्यका सा था। श्रीर चतुथ उड़ते हुए गृद्धकें समान था।

- (७) इन जीवित प्राणियोंमेंसे प्रत्येकके है है पंख हैं जिनमें नेत्र ही नेत्र हैं। छोर वे दिवस किंवा रात्रि कभी मौन साधन नहीं करते हैं। छुतरों बराबर यह कहते रहते हैं 'पवित्र, पवित्र, पतित्र, प्रभू परमेश्वर सर्व शक्ति मान जो था श्रीर जो है और जो छाने वाला है।"
- ( = ) 'श्रीर जय वह जीवित प्राणी उसका महिमावर्णन और विनय और धन्यवाद करते हैं जो आसन पर वैठा है। श्रीर जो प्रमन्त समय जीवित रहेगा।'
- (१) "तो वह महातमा उसके समज्ञ जो श्रासनारूड़ है थप नेको गिराते ए । श्रीर उसकी जो श्रानन्त समय जीवित रहेगा उपासना करते हैं । श्रीर श्रपने ताज यह कहते हुए इसके समन्न डाल देते हैं:-"
- (१०) 'दे हमारे प्रभू ! श्रोर ईश्वर ! तू हो महिमा, विनय, और शक्तिके मान्न फरने योग्य है कारण कि तू ही ने सर्व पदार्थ उत्पन्न किए, श्रोर वह तेरे हो श्रानंद के जिए हैं, श्रोर उत्पन्न किए गए थे।'

## द्यध्याय पञ्चमः—

(१) 'धौर भेंने उसके दाहने हाथमें जो आसनारूह था एक पुन्तक देखी जो अभ्यंतर एवं पीठकी थोर जिखित थी। और उसे सप्त मुहरें जगा कर वन्द किया गया था।

- (२) फिर मैंने पक वलवान फरिश्तेको यह घोषणा उख स्वरसे करते हुए देखा कि कौन इस पुस्तकके खोलने और उसकी मुहरें तोड़नेके योग्य है।"
- (३) "श्रौर कोई मनुष्य.....इस पुस्तकके खोलने अथवा उसपर दृष्टिपात करने योग्य न निकला।
- (४) 'श्रीर मैं इस पर फूट फूट दार रोने लगा कि कोई पुत्तक के खोलने वा उसपर दृष्टिपात करने के योग्य न निकला।
- ( k ) 'तव उन महात्माओं मेंसे एकने मुक्तसे कहा कि रो नहीं देख ! यहूदाहके वंशका वह ववर शेर.......इस पुस्तक और इसकी सातों मुहरोंके खोलनेके लिए जयवंत हुआ है।
- (६) 'और मैंने उस आसन और चारों जीवित प्राणियाँ और उन महातमधौंके मध्य एक मेमना खड़ा देखा।
- (७) ''और उसने आकर श्रासनारुढ़के दाहने हायसे उस पुस्तकको ले लिया।"
- ( ५—१४ ) मेमनेको घ्रव श्रानन्द वधाई श्रीर आशीषके साथ सर्व समुदाय मय २४ महात्माश्रों और चार जीवित प्रीणियोंके मुवारकवादी देता है। श्रीर प्रत्येक प्राणी उसके जिए सुख और इज्जत और प्रताप श्रीर शक्तिका इन्हुक होता है।

## अध्याय पष्ट ।

मेमना थ्रव उस पुस्तककी मुहरें खोलता है जो भीतर धौर पोहेकी थ्रोर लिखी हुई है थ्रोर जिस पर सात मुहरें जगीं हुई हैं और जो उसने उसके दाहिने हाथसे ली है जो आसन पर वैठा है।

यह गुप्त कथानक रूपका वर्णन उन घटनाओं का है "जा भिवप्यमें होनेवाली हैं" जिनको मर्भए यहुन्नाने अपनी किताव मुकाशफामें श्रेकित किया है। परन्तु, यह नहीं समस्तना चाहिए कि यहुन्ना यहां एक भिवप्यमें होनेवाली कथामतर्क दिन होनेवाले नाटकके किसी सीनका वर्णन कर रहा है। उसका ऐसा करना हमारे किस अर्थका होगा। मुकाशफाका उद्देश्य हमको चक्करमें डाजनेका नहीं था। मुकाशफाका उद्देश्य हमको चक्करमें डाजनेका नहीं था। मुतरां यह था कि उस परदेको जो उन गुप्त कथानक रहस्योंपर पड़ा हुआ धा जिनको मर्मा (Mysteries) कहते थे, अंशतः उठा देने जिसले कि वह शिक्षा जो गुप्तक्षमें विविध रहस्यों (Lodges) में दी जाती थी, समस्तमें आ सके।

यह कथानक मेमनेके सत्तात्मक जीवनके विशाल द्रवारमें २७ तीर्थकर भगवानों वा सर्वश्न परमात्माओं के समझमें जो स्के तबस्त्र धारण किए हुए हैं, और शीश पर ताज पहने हुए सिहासनारुढ़ हैं जीवन मर्ममें प्रवेश होनेका वर्णन है। आसन पर जो एक श्रवस्थित है वह स्वयं जीवन सत्ता है। जिसके विदृत न द्रवार सम्भव है, न किसी निर्वाण मुमुत्तका अस्तित्व, न परमातम-मर्मामें प्रवेश होना छौर न परमातमपान । गर्जन एवं विद्युत जीवनकी चंचलता (अर्थात् स्वयं स्वतंत्र क्रिया) का चिन्ह है। कारण कि अजीव पदार्थ स्वयं कियाहीन हैं। वे चार जीवित प्राणी जिनके दोनों ओर नेत्र हैं वे चार प्रकारके जीव हैं ष्मर्थात् वे जिनके शरीर चार विभिन्न पोदुगलिक भूतों ( Elements) के वनेहुए हैं (वायु, छाम्नि, जल, और पृथ्वी कायिक जीव )। नेत्र, ज्ञान अथवा दर्शनकी ओर संदेत करते हैं जो जीवनका कृत्य है। धौर विविध प्रकारके पशु पुद्मालकी पर्याय (Elements ) है। (दि की श्रांक नोलेज । इन जीवित प्राणियोंके छै छै पंख अवसपिंग और उत्सिष्यणी कालोंक छै छै विसागोंकी ओर संकेत करते हैं ज़िनमें चारो प्रकारके जीव थावागमनका दुःख सुख समय परिवर्तनके अनुसार मोगते हैं। आसनके लामनेके शक्तिके सत दीवक सत प्रकारके तप हैं, जिनकी सदशता हिन्दू कथानकमें श्रियको सप्त जिहासोंसे की गई है। छौर मेमना परमोत्कृष्ट मार्द्चका चिह्न है जिसको ब्रातमा (कथानकमें ईसा) को जीवनके करकमलों से मीतर और पीछे -की श्रोर जिखी हुई पुस्तक के पाने के पहिले प्राप्त करना होता है। जो पार्ट ( Part ) कि २४ माहात्माओं को दिया गया है वह बीवन और उसके परमोत्कृष्ट २४ प्रकाशों श्रर्थात् तीर्थंकरोंने सम्बन्धित है । आसनारुद्ध एककी उपासना इस वातकी

बातक हैं के कि जीवन जो सर्व आत्माओं में पाया जाजा है स्वयं श्रपने गुणोंकी अपेक्षा परमात्मा है। श्रन्तः जब कि परमात्मा वस्था जीवनका ही गुण है, तीर्यकर वह महात्मा हैं जिनके उपविश्वले हम परमात्मावस्थाका लाभ पूर्णस्वसे हो जाता है कारण कि उन्होंने स्वयं पूर्णताके वस्ताम पदको मात किया है, इस कारणसे तीर्थकर सर्वते विशेष स्वयते विनय करने योग्य पर्व पूज्य गुरू हैं। यह दिता श्रयका दिव्य पिता कहलाता है इस लिए नहीं कि वह किसी पदार्थ या जीवित माणीका कसी है स्वता उत्ती तीर पर जिस पर साथारण पुरोहित (पादी) व गुरू पिता कहलाते हैं। वपतिस्मे श्रयका दिवीय वार जन्मका जिस्तान जो वितनेक भागतीय दर्शनों और इंसांचोंके मतमें पाया जाता है, गुरुके पिता कहलाने नींच हैं। जैसे की श्रोफ

क मुलागता (बाव भ खायत ८) में कही हुई मेमनेकी दगमताला अये इस हंग पर एउ नंस्काली मीत दिसानेकाले मसीह अयात सीर्यंक्त की स्वासनास है। स्वासनाला मान किसी मुख्य देवना वा मसुष्यके पुजनसे नहीं है। मुनर्ग खारिनक सुपोंक पूर्ण प्रकासकी द्वपासन से हैं। कारण कि हु दिसान पुरुष किसी स्थलिकी द्यासना इसलिये नहीं करते कि उसके संहारने भीग दिलासोंकी प्राप्त करें। सुतर्ग तस परमोन्क्रप्ट अवस्था अर्थात परमात्मावस्थाले सुपोंकी समसना करते हैं जिनको वह स्वयं समनी सन्तामें प्रकट करना नाहते हैं।

नोलेज (The Key of Knowledge) प्रध्याय पष्टमं कहा

''वर्तमानके ईश्वर-उपासकोंको हस वातकी जानकारी प्राप्त करनेसे कुछ कम विस्मय न होगा कि उनका ईश्वरको कर्चा माननेका भ्रम, अन्तमें दोवारा जन्मकी शिक्तासे प्रारंभ होता है जो…वपतिस्मेके सिद्धान्त पर निर्भर है। अर्थात् श्रात्माके ईश्वरीय जीवनमें प्रवेश करनेसे। इस विपय पर यदि ईश्व-रोपासक तनिक ध्यान देंगे तो उनको एकदम ज्ञात हो जायगा कि पादिरयोंका पिता कहलाना जो संभवतः सर्व प्राचीन धम्मोंमें पाया जाता है पीट्ग जिक शरीरके संवंधमें नहीं हो सक्ता है सुतरां केवल इस ही फारणवश हो सका है कि वह थात्माको जीवन मम्मंमें प्रवेश कराते हैं जिस प्रवेश करानेको कविकल्पनामें मनुष्यका आत्मामें जन्म लेना वा संनेपमें दोवारा जन्म धारण करना कहा गया है। पोदरीका पिता कहलाना इस द्वितीय जन्मसे संवंधित है कारण कि गुरु जो रहस्यमें प्रवेश कराता है और जो इस कारणवश उस सम्पूर्ण विनयका-यदि उससे श्रधिकका नहीं भी-जो मनुष्य अपने शारीरिक पिताकी करता है, अधिकारी है इस थातिक जन्मका कारण है और दृष्टान्तकी अपेता अवश्य-मेव पिता हुआ। श्रव जव कि तीर्थेकर (ईश्वर) सबसे चचतम एवं सवसे उत्कृष्ट विनयके योग्य गुरु हैं इसलिए

इस परका ,उनसे विशेषस्पर्म कोई श्रविकारी नहीं है। थयार्य भाव तो यह या परन्तु जब कथानकरजनाकी भूगर्भ भृतमुलेयामें धर्मकी सत्य दिसा दृष्टिने लोप हो गई और परमान्त्रापनके ययार्थ सावके स्थान पर सृष्टिकतांकी टपा-सनाकों ब्रुटियां प्रचलित हो गई जो मृत्यार्थनें ग्रास्त्रोंके गुप्त मर्मोंको पहने पर श्रहती हैं तो परमान्सके पिता होनेके ययार्थ च पवित्र सिद्धान्तके स्थानमें एक गार्थ(रक कर्त्वाका · महा और ब्रहुपयुक्त मत उत्तव हो गया । ऐसी व्यवस्थामें पाइरीयों पर/ईम्बरलंबंबी समोका प्रमाव न पहना कोर्र अरुभुत दात नहीं है। सुतरां ठीक वह ही है किसकी याज़ा की जा सकी थी। कारख कि इनकी सन्द्रवायक विषयमें कभी कोई कथानक नहीं घटे एए जिनके किसी प्रकारकी गड़ दड़ हो। सके यद्यपि अधिकांग महाय 'श्राजकल ठीक दल कारणुले अनिमग्र हैं कि यह लोग पिता क्यों कहलाने <sup>.</sup> हैं, फ्रांट इस पर्को केवल विनयका चिह् समस्ते हैं।"

विश्वसतः रेंन्के सुखनें 'दिव्य पिता' शब्होंका नाव जगत कर्ता नहीं है। और न उनका किसी साधारण वा सुख पदायेकी उपलिसे सम्बंध है। यह विश्वार तो तोरंत्रकी कथानक शिलाफें बाह्य दिसकेंदे एवं उसके अभ्यंतर गृहार्थकों दृष्टिने लोप करनेसे उत्पन्न है। गया है ' दिन्दू बन्मेंनें भी सुष्टिकत्तीके क्यमें परमात्माका विश्वार सुष्टिके रचनेवाले ब्रह्माके वालविक कर्तव्य का भद्दा भाव है। वास्तवमें स्वयं जीवन सत्ता यथार्थ कत्तां है। कारण कि प्रत्येक ग्रात्मा ग्रपने शरीर पवं अवस्था ग्रांका रचने वाला है। परन्तु सामान्य भावकी ग्रपेचा जीवन वेचल ग्रात्म-द्रव्यका ही एक रूप है। ब्रह्मा जीवन सत्ताका रूप कभी नहीं है जित्तरां उस वृद्धिका रूपका, जिसको जीवन सत्ताका ग्रान हो। गया, है। श्रस्तु; ब्रह्माकी सृष्टि श्रात्मिकविचारोंकी सृष्टि है जिससे वह मनको आवाद करता है जैसा कि पहिले नहा का जुका है। यह वह सृष्टि है जिसकी विष्णु (=धर्म) रह्मा करता है। के पन० श्रय्यर साहब निस्नका मनोरंजक लेख ब्रह्माजीकी सृष्टिके सम्बंधमें श्रपनी पुस्तक हि प्रतिनंद हिण्ड्री शॉक भारतवर्ष जिल्द है। ३६५) में लिखते हैं:—

"ब्रह्मकी स्विष्टिका अर्थ......दास्तवमें मर्व मांसारिक इच्छाओंका नष्ट करना है, जिसने हृद्यमें भक्ति साव उत्पन्न होते हैं। विष्णु ब्रह्मा द्वाग स्वृष्टिकी हुई कुद्धिकी रज्ञा करता है, और किसी अनर्गल यस्तुकी रज्ञा न में करता। शिव आत्माकी सांसारिक इच्हाओंके नष्ट करने में ब्रह्मकी स्विष्टिका मुख्य कारण है। और अंतमें वह मक्ति और पुग्रके फलके नाग कर देवेले मुक्तिका कारण होता है। ब्रह्मा और विष्णु और शिव......मनुष्यकों मोच दिलानेके हेतु सर्व धार्मिक आवश्यकाओंका अन्त कर देते हैं।"

श्रस्तु; आत्माके लिए वास्तविक ईश्वर स्वयं जीवन ही है।

प्रयात् स्वयं प्रात्मद्रव्यं ही जो उसके परमालापनका उपादान कारण है। यह परमात्मापन ऐसे मसुन्यकी ज़िलासे प्राप्त होता है, जिसने उसको स्वयं पात किया हो श्रर्धात् तीर्थेकरकी शिला से, जो बाह्य पयप्रदर्शक वा ईश्वर है। इस फहनेका अर्थ यह है कि प्रत्येक आत्मांक लिए केवल एक हो वास्तविक ईश्वर है श्रयांन् स्वयं उसका जीव, जो गुलोंमें यन्य मुक्त वा संसारी भारमार्थोंके समान है। परन्तु अपने व्यक्तिन्यमें उनसे नितान्त पृथज्ञ है। इस रंश्वरको, उसके जिए आवश्यक है कि वह अपनी पूर्ण शक्तिसे पकड़े । यही जड़ हैं, जिस पर ईश्वरकी एकता की स्थिति है। और मंतुः एको सावधान किया गया है कि वह इस ईम्बरके साथ जिसी छोर को सम्मितित न करे। यदि श्राप इस पर व्यान देंने हो ब्रापको बात हो डायेगा कि परमा-त्मापन, ग्रमगत्व, छानंद छीर पूर्णतांक ग्रन्य गुर्णोका प्रदायक ख्यं आत्माके अतिरिक्त और दोई नहीं है। कारता कि यह गुण आत्मद्रव्यमें स्वयावचे ही विचमात हैं। चौर किसी अन्य स्थानसे प्राप्त नहीं हो सकते हैं । इसी कारणुवरा यथार्थ ईरवर की एकना पर ज़ार दिया गया है । जैसा कि क़राद शरीफ ( वाव २२ ) में वताया गया है कि जो कोई ईश्वरके साथ दूसरे को सम्मिलित फरगा नैवह ऐसा है जैसे कोई ब्राकाश्से गिर पड़े।

श्रतिरिक्त इस वधार्थ र्वंग्रनम्के दो प्रकारके श्रीर देवता या ईग्रवर हैं जिनकी उपासना संसारमें प्रचलित हैं। अर्थात एक तो वह वास्तविक परमातमा द्राष्ट्रवा तीर्थकर जो हमारे लिए पूर्णताके आदर्श हैं जिनके चरण कमलोंका अनुसरण कर के हम भी उनकी तरह परमातमा हो सके हैं। और दूसरे कथानकोंके काल्पनिक देवता, जो जीवनके विविध स्वस्पों थ्रौर भागोंके रूपक हैं। वह मानुपिक विचारावतरण से उत्पन्न होने वाले देवी देवताओंकी उपासना है; जिसको वर्जित किया गया है, और जो सर्व प्रकारके भगड़ों रक्तपातों थ्रौर विडम्बनाओं का कारण है। हम ध्रानामी व्याख्यानमें उपासनाके योग्य मार्ग पर विचार करेंगे। परन्तु इस व्याख्यानकी समाप्ति करनेके प्रथम में आपका ध्यान इस ध्रोर ध्राक्तित करंगा कि पारिस्थों के धर्ममें भी ध्रहरामजदाका विचार वहुवचनके भावमें है। होग ( Haug ) साहव श्रहरावनहों ( Ahuraonho ) शब्दके सम्बंधमें वताते हैं:—

"इसले......हम प्रत्यक्त रूपमें देख सक्ते हैं कि श्रहरा कोई पद ईश्वरका नहीं है। सुतरां मनुष्यके लिए भी वह व्यवहत होता है।"

यासना २८ ( भ्रायत ६ ) में कहा है:-

"पे श्रहरा, इन नियामतों के साथ हम तुम्हारे रोषको कभी न भड़काएँ। श्रो मज़दा! और सत्य श्रोर उद्य विचार..... तुम वह हां जो इच्छाश्रों के पूर्ण करने श्रोर शुभ फलों के देने में सबसे वलवान हो।" (अर्ली ज़ोरोश्रसट्रयेनइलम पृष्ठ ३४६)। यही विचार यासना ५१ ( श्रायत २५ ) में भी पाया जाता है, जे। निम्न प्रकार हैं:—

"तुम अपने शुभ फल हमको दोंगे, तुम सब जो कि इच्छामें एक हो, जिनके साथ, श्रच्छा विचार धर्माचरण व मजदा एक हैं, प्रणंके अनुसार सहायता करते हे। जब तुम्हारी उपासना विनयके साथ की जाय।"

पारसी मतकी यह भी शिक्षा है कि उसके पूर्वमें भी सत्य धर्मा विद्यमान थे जो उपासनाके योग्य थे। यासना १६ (आयत ३) में व्याया है (से॰ दु॰ ई० भाग ३१ पृष्ठ २५५-२५६):— "श्रोर हम संसारके पूर्व धर्मोंकी पूजा करते हैं जो सत्यकी शिक्षा देते हैं।"

जे। थ्रौर भी विसाय पूर्ण वात है वह यह है कि श्रहराथ्रौं की संख्या ठीक ठीक २४ ः वताई गई है। (श्रजीं ज़ोरो

( वेनबीदाद २३ | ३९; से० यु० ई० माग ४ पृष्ठ २२७ ) यह बात मनको प्रसप्त करनेवाठी है कि शब्द तीर्थकरका शब्दार्थ समुद्र / यहां संसार सागर = आवागमन ) के पार पायाब रास्ता बनाने-बाला है |

तुलनाके लिए निम्न लेख घ्यान देने योग्य है:—

<sup>&</sup>quot;तू ( ओ मनुष्य ! ) वहां टचता पर पहुँच..... मजदाके वनाए हुए, मागे पर चल कर । उन मागे पर चल कर जिनकी परमात्मा-ओंने वताया है । जलके उस मागे पर जिसकी उन्होंने खोला है ।"

#### असहमत-

आस्ट्रियनइत्म पृष्ठ ४०२ इत्यादि ) । वोद्ध धर्मको श्रोर दृष्टि हालने पर बुद्धोंकी संख्या भी २४ ही पाई जाती है । वेवेलो नियाके काउन्सिलर देवताश्रों (Counseller Gods) की संख्या भी, हमें रोवर्टसन साहवकी मनोरंजक पुस्तक पैगेन किराइस्ट्रस (Pagan Christs) नामक (पत्र १७६) से ज्ञात होता है, २४ थी। परन्तु चूंकि हमको उनर्दा टादन वहुत कम परिचय है, इसलिए कोई विश्वसकीय परिग्राम इधर वा उधर इस सार्थक् संख्यासे नहीं निकाला जा सक्ता है।



# आठवां व्याख्यान।

### उपासना ।

थ्राजके व्याख्यानमें हम उपासनाके विविध मार्गो पर जो सर्व साधारणमें प्रचिनित हैं, विचार करेंगे। वे निम्न प्रकारके हैं:—

- (१) वार्थना ।
- (२) यश-वितदान।
- (३) तार्थयात्रा।
- (४) ध्यान।
- ( k ) विशुद्धता । शौच )।
- (६) तप।

इनमेंने हम प्रतेक पर पृथक् पृथक् कामें विचार करेंगे; जिससे कि इ का यथार्थ मान प्रकट हो जाने। हम सर्व प्रथम प्रार्थनाको ही लंगे, जिसका भाग सर्व साधारणकी श्रद्धाके श्रमुखार किसी इंश्वर वा देवतासे दान एवं प्रसादको याखना फरना है। यह प्रत्यक्त हैं कि प्रकृति साम्राज्यमें कहीं कोई प्रार्थना का प्रजग विभाग नहीं हो सका है। वर्तमानके यूरोपीय सम-रकी हद्य भेदी वटनाप इस बातको पूर्णत्या प्रमाणित फरती हैं कि खुधापीड़ित दु:खी एवं शोकातुर मनुष्य हद्योंके प्रालाप विलापका खुननेवाला कोई न था। प्रत्येक धर्मके प्रमुखायीयोंने जिनके धर्ममें प्रार्थनाका विधान है वर्षों प्रत्येक दिवस प्रीर्थना— याञ्चा की । हिंदू, मुसलमान, वौद्ध, ईसाई, यहदी आदिने समरके श्रन्त होनेके लिए श्रथवा कमसे कम दुःख एव पीड़ाकी धटती के लिए एक साथ प्रार्थना कीं। परन्तु सव फलहीन ! श्रीर आज भी हम इस समरसे उत्पन्न जासजनक फलोंके कट, परि-णामोंको चख रहे हैं। वस्तुतः यदि यही परिणाम प्रार्थनाका है, तो वह केवल एक प्रहसन मात्र ही है। परन्तु यथार्थता यह है कि प्रार्थनाका वास्तविक भाव कभी ऐसा न था।

प्रार्थनाके निज्ञ पदच्छेद हैं:-

- (१) किससे याचना की जाय।
- (२) कोन याचना करे।
- (३) किसकी याचना की जाय।
- (४) फिस प्रकार याचना की जाय।

इनमेंसे प्रथम पद्के विषयमें हम देख चुके हैं कि नीर्थकर भगवान केवल पूर्ण आप हैं। यह न प्रसाद प्रदान करनेवाले हैं; ध्रौर न प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जब कि कथानकों ( Mythology ) के देवी देवता निरे मन फिल्पत व्यक्ति हैं। घ्रस्तु, अभ्यंतर प्रमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थनाको स्वीकार करनेवाला नहीं है। ध्रौर वास्तवमें यही अभ्यंतर प्रमात्मा है जो यथार्थमें हमारी प्रथनाध्रोंको स्वीकार करता है। कारण कि जीवनका यह नियम है कि उस पर हमारी निजी श्रद्धाध्रों एवं विश्वासोंका प्रभाव पड़ता है, जिसके श्रमुसार जैसा कोई विश्वास करता है वैसा ही वह हो जाता है। यही कारण है कि ईस्ने यह कहा है:—

''इसिलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थनाएँ करते हो, विश्वास करो तुमको मिल गई, श्रौर तुमको मिलेगीं '' ( मरक्स ११। २४ )।

विश्वास प्रथवा श्रद्धाका ग्रंश जो वाह्य ईश्वरके सम्बन्धमें नितांत उपयुक्त है. अभ्यंतर परमात्माके लिए, जो ग्रात्मज्ञान ( प्रपने स्वाभाविक ज्ञान ) से जीवित द्रव्य हो जाता है, पूर्ण क्षपमें उपयुक्त है। ग्रतः जिस परिमाणमें मनुष्य इस ग्रभ्यंतर परमात्माका सहारा पकड़ता है उतने ही श्रधिक परिमाणमें परमात्माके गुणों (स्वाभाविक गुणों) का उसकी आत्मामें विकाश होता है। ग्रोर उसी प्रकार श्रद्धुत शक्तियाँ भी वढ़ जातीं हैं। श्रस्तु; ईस् अपने श्रद्धुत हत्योंके सम्बन्धमें कहते हैं:—

'में तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो मनुष्य मुक्त पर श्रद्धा रखता है; यह कार्य जो में करता हूं वह भी करेगा। शिक्त इससे भी बड़े कार्य वह करेगा। कारण कि मैं श्रपने पिताके पास जाता हूं।" (यहुन्ना १४। १२)।

उपवास और प्रार्थनासे आत्मशक्तिकी चृद्धि होती है। जैसा ईस्ने ध्रपने शिष्योंको, उनका अपनी फलहीनताका कारण पृक्षने पर जब वह एक अशुद्ध भ्रात्माको निकालनेमें फलहीन रहे, बताया:- "यह किस प्रार्थना और उपवासके प्रतिरिक्त किसी प्रन्य प्रकार नहीं निकल सकी।" —( मरक्स १। २१)

परन्तु इन विविध लेखोंमें विशेष श्रर्थको लिए इए वह हैं जो ईसाको श्रद्भुत कृत्य करनेकी शक्ति श्रौर उतके स्वदेशके सम्बंधमें मरक्सकी इन्जीलके हाड्डे अध्यायकी पांचवीं श्रायतमें श्रंकित हैं:—

'श्रौर वह कोई श्रद्भुत कृत्य वहां न दिखा सका, इसके श्रितिक कि थोड़ेसे रोगियों पर हाथ रख कर उन्हें श्रच्हा कर दिया।'

"थ्रौर उसने उनकी अश्रद्धा पर विसाय प्रकट किया।"

रोगियोंको खस्य करते समय इंस उनसे श्रवश्यमेव पृष्ठ लिया करता था कि उनको विश्वास है। ओर खस्य करने के पश्चात् उनको सदैव यह बता दिया करताथा कि उनके किश्वासने ही उनको खस्य बना दिया है। इससे यह प्रकट होता है कि अट्भुत क्रत्योंका एक नियम है जो श्रद्भुतकृत्यकर्त्वांक व्यक्ति-त्व वा पद्से नितान्त विलग है। यह श्रवश्य कभी कभी हां जाता है कि हम जिस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं वह प्राप्त हो जाती है। परन्तु यह मनुष्योंके किसी मुख्य विभाग वा बातिके लिप ही मर्थ्यादित नहीं है। श्रोर सृतकोंकी क्रिंगे, पाषाणों पत्र बृत्तोंतकके उपासकोंकी प्रार्थनाएँ किसी २ समय इस प्रकार "स्वीकृत" हुई हैं। वस्तुतः वह सब समय समय ( इतिफाक ) को वात है, जिसका अर्थ यह है कि जिस वस्तुके लिए प्रार्थना की गई थी वह निश्चित प्राप्त होनेवाली थी। श्रीर उसका होना भावश्यक था, चाहे कोई उसकेलिए प्रार्थना करता वा नहीं । जिससे कि इसका प्रार्थनाके साथ समकालीन शावमें सत्तामें ब्राना किसी प्रकार भी एक प्रार्थना-फल-प्रदायक एजे. न्सीका कर्तव्य नहीं माना जासका है। इस संसारमें विशेषतया सामयिक घटनाएँ ऐसी हुआ करती हैं जिनको पल्ले इजेंकी न्यायको उपेज्ञा करनेवाले ईश्वरवादी भी प्रार्थनाका फल नहीं मान सके । जैसे किसी शत्रु की मृत्युका हो जाना, उस पर कप्र-विपदाश्रोंका था जाना । परन्तु यदि हम इन घटनाश्रोंकी प्रार्थनाका फल इस कारण नहीं मान सकते हैं कि पेसा करनेसे इनके कर्ताकी मान और मर्यादामें घट्टा लगता है, तो हमारे पास कौनसा प्रमाण पेसा है जिसके आधार पर हम किसी अन्य घटनाको ईंग्वरीय एजेन्जीका कुला समम्म लं ?

यह तो प्रथम व्याख्याके सम्बन्धमें हुआ । श्रव हितीयके सम्बंधमें तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन प्रार्थना-याश्चा कर सका है ? में विचार करता है कि आप मुक्त इस वात पर सहमत होंगे कि जब कि यथार्थमें प्रार्थनाको स्वीकृत करनेवाला अभ्यंतर परमात्मा है, तब केवल वह मनुष्य ही जो उसका भक्त है उससे प्रार्थना-याञ्चा करनेका अधिकारी है। अन्य मनुष्य जो उसकी इच्छानुसार नहीं चलते वे कपटी और पाखगढ़ी हैं। वे

अपने परमात्माको नहीं जानते हैं। और उनकी प्रार्थनाएँ स्वीकृत नहीं हो सकीं हैं। जीवन (Life) का इनके साथ क्या वरताब होता है इसको इन्जीलके प्राचीनं अहदनामेकी (Proverhs) पुस्तकमें (देखो अध्याय १ आयत २५-२६) निस्नलिखित प्रवल शब्दोंमें वताया गया है:-

"तब वे मुक्तको पुकारंगे, पर में उत्तर न हुंगा। वह सवेरे मुक्ते हूंढने पर मुक्ते न पायंगे।

'कारण कि उन्होंने ग्रानसे द्वेप रक्ला । श्रीर प्रभूके भयकी हृदयमें स्थान न दिया।"

पुनः भी कहा है:--

'प्रयू पापात्मात्रोंसे दूर है। पर वह सत्यानुयायियोंका प्रार्थना सुनता हैं।" ( Proverbs, १५।२६ )।

पापातमां नेत्र वाह्य इच्छाश्री श्रोर विपयवासनाश्रों के जगतकी श्रोर जगे हुए हैं, जब कि जीवनका राज्य श्रभ्यतरमें भवस्थित है। इसके विपरीत धर्मात्मा मनुष्य सत्य-धर्मिनष्ठ कार्य्य करनेवाला है। श्रोर धर्मिनिष्ठ कार्य्य परमात्माकी इच्छा है। श्रर्थात् वह कार्य्य है जो जीवनको पसन्द है। श्रक्ताः प्रभू पापातमाओं से दूर है, श्रोर सत्यानुयायी धर्मात्माश्रोंकी प्रार्थना खनता है। फिर वह मनुष्य जो जीवनसे प्रार्थना करे उसके लिए श्रावण्यक है कि वह सम्यक् श्रद्धा रखता हो श्रर्थात् उस को जीवनके परमात्मा होनेकी श्रद्धा हो, कारण कि यह कहा गया है:—

वह जो अपने कानको फैर लेता है कि धर्मको न सुने, उसकी प्रार्थना भी द्वेषमय होगी। (Proverbs २८। ६)

प्रार्थना करनेवालेको हिंसासे भी दूर रहना चाहिये कारण कि इन्जीलमें लिखा है (यशैयाह १।१५):—

'जव तुम अपने हाथ फैलाबोगे, तो मैं अपने नेत्र वन्द् कर लूंगा। हां! जब तुम प्रार्थनापर प्रार्थना करोगे तो मैं न सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो रक्तसे भरे हैं।"

तव सम्यक् श्रद्धा, सम्यक्छान श्रोर सम्यक् चारित्र प्रार्थनाके लिये श्रावश्यक हैं। अन्य मनुष्योंकी प्रार्थना याचना करना निष्फल है।

त्तीय पदच्छेद यह है कि प्रार्थनामं किस वस्तुकी याचना की जावे। इसका कुछ कुछ उत्तर द्वितीय पदच्छेदके विवेचनमें दे दिय गया है कोई वस्तु धर्मके विपरीत न होनी चाहिए। और न सम्यक्ष्रद्धाके विपन्नमें। सम्यक्ष्रद्धालुओंको केवल ध्रपने "ध्राकाणीय पिता" (देखो ल्काकी इन्जील वाव २-आ० ४६ के कार्योकी ध्रोर अग्रसर रहना चाहिए। केवल यही एक वस्तु है जो हम जीवन से याचना कर सक्ते हैं। धन सम्पत्ति, पुत्र पौत्र, सांसारिक उपमोग वा शत्रुओंकी नप्रताकेलिए प्रार्थना करना वर्जित है। इनसे बुरे कम्मींका वन्ध होता है। श्रीर वे हमको परमात्मासे दूर करनेवाले हैं। निम्नलिखित इन्जीलके वाक्योंमें भी ईस्के कहनेका यही भाव धाः—

"कोई मनुष्य दो प्रभुष्टोंकी सेवा नहीं कर सका, कारण कि या तो वह पक्ष दे द्वेप रक्खेगा छोर दूसरेले प्रेम । प्रथवा एकसे मिला रहेगा, और दूसरेकी उपेक्षा करेगा । तुम परमात्मा और धन दोनोंकी सेवा नहीं कर सक्ते । 'श्रस्तु; मैं तुमसे कहता हूं कि न प्रपने प्राणोंकेलिए चिन्ता करो कि हम क्या खावें या क्या पीवें । न अपने श्ररीरके लिए कि हम क्या पहिनें। क्या जीवन भोजनसे ग्रीर शरीर पस्त्रोंसे उक्तम नहीं है।" (मक्ती ई। २४-२५)।

ई ख़्के वताये हुए प्रार्थनाका वक्तव्य भेदसे भरा हुआ है:-

"पे हमारे पिता ! त् जो श्राकाशमें है । तेरा नाम पित्र भाना जावे । तेरा राज्य श्रावे । तेरी रुक्ता जैसे श्राकाश में पूर्ण होती है पृथ्वी पर हो । हमारी रोजकी रोटी श्राज हमें दे । श्रीर जिसनरह हम श्रपने कर्जदारोंको मुक्त करते हैं, तू भी हमारे क्रंसे हमें मुक्त कर दे । और हमें जाजचमें न पड़ने दे बिक पापोंसे बचा, कारण कि राज्य श्रीर शिक्त और प्रमुख अनन्तकाल तक तेरा है । श्रामीन !" (मत्ती ई । ६-१३)

बिश्वसतः यह प्रार्थना नहीं है सुतरां निस्नोल्लित वातोंका समुदाय है:—

- (१) जीवनकी स्तुति (या गुग्यवर्गान)।
- (२) उसके राज्यके विकाशकी आशा, और एक नूतन

क्रमका ग्रारम्भ, जिसमें जीवनकी देखाका पृथ्वी पर इस प्रकार पूरा होना है जैसे वह ग्राकश पर होती है।

- (३) रोजाना केवल पेट भरनेकेलिए रोटीकी आकांहा, अर्थात् वास्तवमें व्यक्तिगत सम्पत्ति व प्रभुताका दृदयसे निरोध करना।
- ( ४ ) पापोंका पश्चात्ताप । श्रौर
- (५) भविष्यके पाप कृत्योंका भय। और पापसे मुक्ति पाने की उत्कट रच्छा। ईस्प्रसीहकी वताई हुई प्रार्थनाका ऐसा अर्थ है। परन्तु यह तो मात्र जैन सामायिकका फोट्ट है। जिसको परमात्मा महावीरने प्रति दिवस ध्यान करनेकेलिए करीय दो हजार हैसो वर्ष हुए अपने अनुयायियोंको सिखाया था।

सामायिकके अंग जैनशास्त्रोंके श्रनुसार निम्न प्रकार हैं:-

- (१) पूर्वकृत पापोंका पश्चाताप ।
- (२) भविष्यमें पापोंसे वचनेकी भावना।
- (३) व्यक्तिगत मोह एवं द्वेपका त्याग।
- ( ध ) तीर्थकरके ईश्वरीय गुणोंकी स्तुति, जो हमारे लिए आदर्श हैं।
- (१) किसी मुख्य तीर्थकरकी उपासना, कि जिसका जीवन चरित्र हमारे जीवनको पवित्र बनानेका द्वार है कारण कि वह स्त्रयं पापोंकी अवस्थासे परमात्मावस्थाके उद्यतम पदको प्राप्त हुआ है।

(है) श्रिरेखें मनको हटाना और उसको श्रात्मांने लगाना।
हतमें प्रथमके दो श्रंग तो पापोंको काटनेवाले हैं। तृतीय
हद्दे विषयवासनाको दुर करता है, चौथा हद्द्र्यके ऊपर
श्रात्मांक परमात्मापनकी हाप डालता है और उत्कृष्ट्रतांक उस
वच्चत शिखिरको प्रकट करता है जहाँ श्रात्मा पहुंच सकती
है। पाँचवेका शर्थ एक जीवित श्राद्र्शके चरणपादुकाश्रोंका
श्राह्मकरण करनेसे कमोंसे हुटकारा पाना है और हट्टा श्रात्माके
स्थानपर शरीरको ही मनुष्य माननेके प्रमको दुर करता है

मुसको इस कममें यह दताना चाहिये कि इस्तीलके ईम्ब-रीय राज्यका माव, जिसके देखनेके लिए ईसाके भक्त लाला-यित हैं, इसके क्षतिरिक्त कि श्रात्माका परमात्मापन प्रकट हो, अ श्रीर कुछ नहीं है। इस राज्यकी प्रगंसा ईसाने एक स्थलपर इसप्रकार की थीं:—

' ईश्वरका राज्य प्रत्यव्यतया नहीं घाता है छोर लोग यह न कहेंगे कि रेखों ! यहां है घयवा देखों ! वहां है, कारण कि ईश्वरका राज्य तुम्हारे सीवर है। "

( लुका १७ । २०-२१ )

भद हमारे भीतर जो कुछ है वह केवल कीवन है। प्रस्तुः हैसाइयोंकी प्रार्थनाके इस पदका कि 'तेरा राज्य प्रावे' वास्तवमें पही अर्थ है कि ईसाका मक अपनी ही आत्मिकशक्तिके विकाशका हुन्छुक है। ध्यव में ध्रापको मुसलमानोंकी प्रार्थनाका विषय, जिसमेंसे वह भाग जो केवल उनके पैगम्बर साहवसे सम्वंधित था, छोड़ दिया गया है, वताऊंगाः—

'मैंने पवित्र हृद्यसे केवल परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रण किया है।

परमातमा बड़ा है।

पे परमातमा! विशुद्धता तेरे लिये है।

तेरे लिए स्तुति हो।

तेरा नाम बड़ा है।

तेरी उत्हप्टता वहुत विशाल है।

तेरे अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं है।

'मैं परमातमाके निकट शेतानसे रज्ञाकी इञ्जा करता हूं।

परमातमाके नामसे जो अति रूपालु और दयावान है।

स्तुति परमात्माकी है जो सर्व जगतोंका स्वामी है।

श्रात रूपालु और अति दयालु।

स्वामी है रांजे जज़ाका ।

पे परमातमा ! तेरी ही हम उपासना करते हैं धौर तुक्तसे ही सहायता चाहते हैं।

दिखा इसको सीधा मार्ग उन लोगोंका मार्ग जिनपर तूने कृपाकोर की है।

जो न वह हैं जिनपर तू कोधित हुआ है और न भटकने-चाले हैं। धामीन!

"कह दो कि वह परमात्मा एक है। परमात्मा प्रनादिनिधन है। न उससे कोई उत्पन्न हुआ थ्रौर न वह किसीसे उत्पन्न हुआ। श्रीर न कोई उसके समान है। "परमात्मा बड़ा है। मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं। मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता 🙀 🛭 ''परमात्मा उसको सुनता है जो उसकी प्रशंसा करता 🕏 । प मेरे परमातमा ! प्रशंसा तेरे लिए है। परमातमा ,वड़ा है। "मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं। "मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं। "मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता है। "मैं परमात्माकी शक्तिसे उठता वैठता हूं। परमात्मा वड़ा है। "मैं श्रवने उत्कृष्ट परमातमाकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं। मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माक्षी विशुद्धताक्षी प्रशंसा करता हूं। "मैं श्रपने उत्कृष्ट परमात्माको विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूं। मैं परमात्मा, भ्रपने प्रभूकी समा याञ्चा करता हूं। मैं उसके समन् पश्चाताप करता हूं। परमात्मा वड़ा है। सर्व जिह्नाकी उपासना परमात्माके जिए है। श्रीर सर्व उपासनां शरीरकी भी परमात्माके लिए है और दान भी। ''परमात्माकी शांति तुक्त पर हो, पे रस्ता। और परमा-त्माकी द्या पवं प्रसाद तुफ पर हो।

शांति हो ईम पर और परमात्माके धर्मालु दासों पर ।
"मैं साली देता हूं कि कोई प्रन्य प्रभू नहीं सिवाय परमात्माके।
पे परमात्मा ! तेरे लिये प्रशंसा हो और तू बहा है।
पे परमात्मा हमारे प्रभू । हमको इस जीवनके मुख ध्रौर नित्यजीवनके सुख भी प्रदान कर।

हमको नर्कोंके दुःखोंसे वचा। "परमात्माकी शांति और दया तुम्हारे साथ हों।" "परमात्माकी शांति श्रोर दया तुम्हारे साथ हों।"

—(देखो ह्युजेज़ डिक्सनरी श्रोफ इसलाम)।
यहां भी स्तुति, पश्चाताप, पापोंका भय, उन महात्माश्चोंके
वरण चिन्हों पर चलनेकी श्रमिलापा, जिन पर जीवन द्यालु
हुआ है, श्रौर जो भ्रममें नहीं एड़ते हैं, जीवनकी एकता, साधुता
और जिह्ना एवं शरीरके ईश्वरकी उपासना श्रौर धनके दानमें
व्यय करनेमें दढता ही पाए जाते हैं।

बौद्ध धर्माकी प्रार्थना मी इसी ढंग पर एक प्रकारके इजहार श्रौर एक प्रकारको श्रभ्यंतर भावनाका समुदाय है। जिसमें इजहार श्रद्धाका है। और भावना ध्येय एवं उत्साहको है। इजहारकी अपेक्षा बौद्धमतको 'प्रार्थनामें बुद्धको बन्दना, उसके सत्य मार्ग श्रौर संघकी विनय, विशेषतया उपासना श्रौर प्रशंसा करनेके क्एमं होती है, जो श्रद्धाकी सहताको भी साथ ही साथ प्रकट करती है। श्रौर यथार्थ ध्येयकी भावनाके क्एमें वह नैतिक कमताइयोंको दुर करनेकेलिए प्रयत्वकं पूर्ण प्रण वा भावके क्एको धारण करती है। (देखो इ॰ रि॰ प॰ जिल्द १० पृष्ठ १६७)।

इसकी समानतामें हिन्दू गायत्री पक अति साधारण चीज है:—

"हम ध्यान करते हैं इस ध्याकाशीय जीवित करनेवाले

(सूर्य) की प्रभुता पर। वह हमारी बुद्धिको खोले।"

यह प्रार्थना सूर्यसे प्रकाश पवं झानके लिए है। सूर्यकी

खपासनाका ध्रथं अपने ही आत्माको उपासनाका है, कारण कि

क्रेजायण उपनिपदमें इस प्रकार लिखा है:—

'सूर्थ्य वाह्य प्रातमा है। और प्राण (जीवन) प्रभ्यंतर प्रातमा है। एकके कार्य्यकी दूसरेके कार्यसे समानता मानी गई है। प्रस्तुः सूर्य पर <u>प्रोश्मके</u> सहश विचार कर। और उसकी जातमाके साथ लगाले। (प० हि० भाग जिल्ह १ पृष्ठ ४७३)।

पारिसयोंकी प्रार्थनाका उल्लेख प्रथम ब्याख्यानमें किया जा खुका है। उसका अनुवाद निम्न प्रकार है:—

'६स कारण श्रह् ( श्राकाशीय प्रभू ) का चुनाव होना है, इसिलए रतु ( सांसारिक महातमा ) प्रत्येक नियमपूर्ण विद्वसासे हृदयकी पवित्रताका उत्पादक होना चाहिए, और जीवनके कृत्योंका जो मजदाके लिए किए जांए। और राज्य अहुराका हो।

जिसने श्रह वा रत्को दयाद्रोंका सहायक स्थित किया है। ( ६० रि० ए० भाग १ पृष्ठ । २३८)। हाँग साहव प्रापनी पुस्तक (परसेज़ ओन पासींज (Essays on Parsis) के पत्र १४१ पर इसका अर्थ और भी विशेष प्रकट रूपमें निम्नकपसे जिखते हैं:—

"इसिंक्य कि आकाशीय परमात्माका चुनाव होना है। पेसे ही एक सांसारिक महात्माको पवित्र विचारोंका देनेवाला,

धौर पवित्र जीवन ऋत्योंका जो मजदाके लिएं किए जायें वतानेवाला होनां चाहिए।

धौर राज्य धहूराके लिए है जिसको मजदाने; ग़रीवींका संहायक नियत किया है।"

यहां भी भोगों ( सुख ) की प्राप्तिके लिए भिक्ता मांगनेका कोई प्रम्न नहीं है, सुतरां केवल आकाशीय प्रभु वा प्रध्यदर्शक और संसारी महात्माके श्रासिक गुणोंका है।

श्रतः यह प्रकट है कि शब्द प्रार्थना इन प्रार्थना सम्बंधी लेखों एवं वक्तव्योंके कपमें अर्थहीन शब्द है। श्रीर प्राचीन कालमें इसका अर्थ कभी भी सांसारिक सुख वा प्रसादकेलिए भिन्ना याञ्चा करनेका न था।

चतुर्थ पद्च्छेदके विषयमें धर्यात प्रार्थना क्योंकर करनी चाहिए यह प्रत्यत्त है कि प्रति दिवस ध्यानमें वे सब वातें समिम-क्तित होनी चाहिए जो श्रद्धा, धर्म ध्योर मनकी शांतिकी वर्धक है। श्रव श्रद्धा, हदय पर इस विचारके जमानेसे कि श्रातमा स्तयं परमातमा है, और उन महात्माओं के जीवनचरित्रों को खंग परमातमा हो गए हैं, विनयक साध पढ़ने में यहती है। धर्म पापोंसे वचने से प्राप्त होता है। अर्थात अपने पापोंको स्वीकार करने से और उनका पश्चाताप करने से। और शांति राग और द्वेपको ह्द्यमें निकाल डालने से, और शांरिक इच्छाओं एवं विपयवासनाओं के नष्ट करने से। यह सब बात की नध्मे के सामाविक में खवाल में रक्खीं गई हैं, जो इसी कारणवण प्रान करने का सबों सम मार्ग है।

मुक्त अब इस विषय पर विशेष कर्निकी ध्यावश्यका नहीं है। मैं इसे भगवान अमितनित ध्याचार्य द्वारा कृत न्यामायिक पाठकों, जो भाषा जैलीकी उत्तमत्ताकी अपेत्ता भी एक उत्कृष्ट लेख हैं, उद्भुत करके समाप्त करूँगा । इस पाठका ध्रांग्रेजीमें ध्याव्याद बालू ध्राजितप्रसादजीने सन् १६१५ में किया था। ध्रांर मेंने उससे बहुत कम भेद किया है!

### शीसाणियक पाठ: ।

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमादं, क्लिप्टेषु जीवेषु रापापरत्वम् । माध्यस्थ्यभावं त्रिपरीतवृत्तों, सदा ममात्मा विद्धातु देव ॥ १ ॥

हे परमात्मा [ जीवन ] । मुझे पेसा वना दे कि में सर्व आणियोंमें मैत्री भाव रक्षू । गुण्धारी सत्पुह्योंकी ग्रम संगतिमें हर्षित होऊं । उन पर, जो दुःख दर्दसे पोड़ित हैं, द्या करें। धौर विपरीत भाववालों से प्रति समता धारण करें। श्ररीरतः कर्त्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् । जिनेन्द्र ! कोपादिव खङ्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥२॥

हे जिनेन्द्र ! आएके प्रसादसे मुक्तमें वह शक्ति उत्पक्ष हो जावे कि में दोषरहित और प्रमन्त शक्तिघर श्रात्माको शरीरसे इसप्रकारसे भिन्न कर सक्ं जैसे म्यानसे खड्ग श्रजग किया जाता है।

दुःखे सुखे विरिणि वन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा। निराकृताशेपममत्वबुद्धेः, समं मनो मेऽस्तु सदापि नाथ । ॥ ३॥

हे नाथ ! मेरा मन मोहको विष्यंस करके सर्व दशाधों में— सुख पत्नं दुःखमें, शत्रु मित्रमें, वन धौर गृहमें, लाभ पत्नं हानिमें, योग्य धौर अयोग्यमें सदैव समान रहे।

मुनीश ! लीनाधिव कीलिताविव, स्थिरी निपाताविव विमिताविव। पादौ तबदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव ४

हे मुनीश ! श्रापके शानमयी चरण मेरे हृद्यमें अंधकारको मिटानेवाले दीपककी भाँति सदैव पेसे बने रहें, माना वे वहाँ पक्रमपक हो गये हों, कीलित हो गय हों, गाढ़ दिय गए हों, स्थिर हो गय हों, श्रंकित हो गय हों।

एके न्द्रियाद्या यदि देव ! देहिनः, श्रमादतः संचारता इतस्ततः । ज्ञता विभिन्ना मिलता निपीड़िता, तदस्तु मिथ्या दुरनुष्टितं तदा

हे नाथ! यदि इधर उधर फिरनेमें मैंने किसी एक वा स्रिधिक इन्द्रियधारी प्राणीको त्रति पहुंचाई हो, काट डाला हो, वा कुचल दिया हो, वा मल दिया हो तो वह मेरा दुम्हत्य समा होने।

विमुक्तिमार्गप्रतिकृतवर्त्तिना, मया कपायाद्मवद्येन दुर्घिया।-चारित्रशुद्धेयदकारि लोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुण्कृतं प्रभो ! ६

हे प्रभु ! यदि मोत्तका मार्ग छोड़कर मेंने काम को बादिके बशमें विवेक रहित हो अपने चारित्रको भंग किया हो तो ऐसी मेरे दुष्कृत पाप दूर हों।

विनिन्दनालोचनगईशिरहं, मनोवचःकायकवायनिर्मितम् । निह्नि पापं भवदुःखकारगं, भिपग्विपं मंत्रगुशिरिवाखिलम् ७

मनसे. वचनसे वा कामके वश किए गए उस पाएकां, जिससे संसारके समस्त दुष्परिणाम द्याविभूत होते हें, मैं ध्रातमज्ञान, निन्दा, गर्हा, आलोचनसे इसप्रकार नाश करता है। जिसप्रकार वैद्य मंत्रोंके गुणोंसे विपक्षा संहार करता है। अतिक्रमं यं विमतेर्व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः। व्यधादनाचारमि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये॥ मा

हे जिन ! मंतिभ्रष्ट हो जो कुछ मैंने अतिक्रम, व्यतिक्रम, ध्यतिचार वा भ्रनाचार किया है उससे मैं प्रतिक्रम कर्मद्वारा अपनेको शुद्ध करता हूं।

द्वितं मनःशुद्धिविधेरितक्रमं; व्यतिक्रमं शीलवृतेर्विलंघनम् । प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्त्तनम्, वदन्त्यनाचारिमहातिसक्तिताम् ६

हे प्रभुं! मनकी शुद्धिको, विकारमय क्रनेको अतिकम

कहते हैं। शीलवर्तोंके उल्लंघन करनेको व्यतिक्रम कहते हैं। विपर्योमें फंसनेको प्रतीचार कहते हैं और इनमें पूर्णतया लिस हो जानेको अनाचार कहते हैं।

यदर्थमात्रापद्वाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम्। तन्मे क्तमित्वा यिद्धातु देवी, सरस्वती केत्रलवोधलिधम् ॥१०॥

हे सरस्वती (जिनवाणी) देवी। यदि मैंने कोई ऐसी चार कही हो जिसमें धर्य, मान्ना, शब्द वा वाक्यकी हीनता हो तो मुफे समा कर। ध्योर सुफे पूर्ण शान दे।

बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलिधः शिवसौद्यसिद्धिः चितामर्णि चितितवस्तुदाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवि ॥११॥

हे देवी ! तुम चितामणि रत्नके समान मनचितित वस्तु को प्रदान करनेवाली हो । इसिलिए में तुम्हारी पूजा करके हुद्धि, मनपर श्रिश्चार, शुद्ध मन्त्र, श्रात्मस्वरूपकी प्राप्ति श्रीर मोज्ञ सुखोंकी सिद्धिको श्राप्त करूं ।

यः सर्व्यते सर्वपुनीन्द्रहुन्हैः, यः स्तूयते सर्वनरामर्द्धैः । यो गीयते वेदपुराग्रागास्त्रैः, स देवदेवो हृद्ये ममास्ताम् ॥ १२॥

जिसका छुनरण सर्व साधु बोंके समृह करते हैं, जिसकी भक्ति सब राजा महाराजा किया करते हैं, वेद, पुराण औरशास्त्र जिसके गुमा गाया करते हैं, वह देवोंका देव मेरे हृदयमें निवास करो। यो दर्शनद्यानसुखस्वभावः, समस्तसंसारविकारवाद्यः । समाधिगम्यः परमात्मसंद्यः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १३ ।

जिसका स्वभाव शान शौर छख है, जो संसारके सर्व दोषोंसे दूर है, जो समाधिमें जाना जाता है और जो परमात्म कहलाता है। ऐसा देवोंका देव मेरे हृद्यमें निवास करे। निष्द्रते यो भवदुःखजालं, निरीक्तते यो जगदन्तरालम्। योऽन्तर्गतो योगिनिरोक्तणीयः, स देवदेवां हृदये ममास्ताम्॥१४॥

जो संसारके सर्व दुःखोंको दूर करता है, संसारके समस्त बस्तुओंको जानता है श्रौर जिसको योगी देख सकते हैं ऐसा देवोंका देव, मेरे हदयमें वास करे।

विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो, यो जन्ममृत्युव्यसनाट् व्यनीतः । त्रिलोकलोकी विकलोऽकलङ्कः, सदेवदेवो हृद्ये ममास्ताम् ॥१५॥

जिसने मुक्तिका मार्ग दिखलाया है, जो जन्ममर्ग्य दुःखों से, जो कर्मोंसे होते हैं, मुक्त है, जो तीनों लोकोंको देखता है और जो शरीररहित निर्दोष है, ऐसा देवोंका देव मेरे हृद्यमें वास करे।

क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गाः, रागादयो यस्य न संति दोपाः। निरिद्रियो शानमयोऽनपायः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १६॥

जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिनमें कि सब संसारी आत्मार्य फंसी हुई हैं। जिसके ज्ञानका पार नहीं पाया जा सकता है। भ्रोर जो इन्द्रियरहित हैं. पेसा देवोंका देव मेरे हृद्यमें वास करे। यो न्यापको विश्वजनीनवृत्ते:. सिद्धो विवुद्धो धुतकर्मवंधः। भ्यातो धुनीते सकलं विकारं. स देवदेवो हृद्ये महास्ताम्॥१आ

जो सर्व हितेपी होनेके कारण सर्व स्थानीमें विद्यमान है, जो पूर्ण है, सर्वत है, जिसने सर्व कर्मीको नाम कर हाला है और जिसका ध्यान करनेसे सर्व कप्त पलायमान हो जाते हैं, पैसा देवोंका देव मेरे हृद्यमें वास करें।

न स्पृष्यने कर्मकलङ्काद्वापेः, यो घ्वान्तसंघेरिय तिगनरिमः । निरंजनं निल्पमनेकनेकं, तं देवमाप्तं ग्ररणं प्रपद्ये ॥ १८॥

में उस परमदेवकी शरण लेता है जिसको कर्मीका मैल किसीप्रकार छू नहीं सकता है, जिसप्रकार ध्रम्थकारपटल स्वंको मलीन नहीं कर सकते हैं। जो निदीप है, ध्रमर है, ध्रीर एक है एवं ध्रमेक है।

विमासते यत्र मणेनिमाली, न विद्यमाने भुवनायनासी । स्वातनस्थितं नेश्वमयत्रकाशं तं देवनाप्तं शुरुणं प्रपद्ये ॥ १६ ॥

में उस परमदेवकी शरण लेता हूं जो अपनी आत्मामें स्थित हो शानका प्रकाश करता है और जगतको इसतरह दीप्तवान करता है कि सूर्य नहीं कर सका।

विलोक्यमाने सिंदि यत्र विष्ठवं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्। शुद्धं ग्रित्रं शान्तमनाद्यनन्तं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ २०॥ मैं उस परमदेवकी शरण लेता हूं जिसके देखनेसे समस्त संसार प्रत्यक्त दीखने लगता है। जो पवित्र, धन्य, शान्त श्रीर श्रादि शन्त रहित है।

चेन स्ता मन्मधमानस्च्छां,-विपादनिद्रामयशोकविन्ताः। स्रयाऽनलेनेच वरुप्रञ्च,-स्तं देवमाप्तं शरगं प्रपद्य ॥ २१॥

में उस परमदेवकी शरण केता हूं जिसने इच्हा, मद, विपाद, कह, निद्रा, भय, दुःख छोर शोकको ऐसे जला दिया है जैसे कोई वन अभिने भस हो जावे।

> न लंखरोऽहमा न तृशं न मेदिनी, विधानतो नो फलको विनिर्मितम्। यतो निरस्ताक्तकपायविद्यियः, सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः॥ २२॥

श्यान करनेके लिए पात्राण शिला, तुग वा काष्ट श्रयवा श्रुथ्वीके श्रासनकी आवश्यका नहीं है। विद्यानोंके लिए वह भारमा ही स्वयं एवित्र श्रासन है जिसने श्रपने शतुश्रों श्रयीत् विषयवासनाश्रोंका विष्वंस कर दिया है।

> न संस्तरो भद्र । समाधिसाधनं, न लोकपूजा न च संघमेलनम् । यतस्ततोऽध्यात्मरतो मयानिशं, विसुच्य सर्व्यामप्रि वाद्यवासनाम् ॥ २३॥

हे गित्र! आत्मध्यानके लिए न किसी आसनकी, न जगत पूजाकी और न संघरूप पूजाकी आवश्यका है। अपने इत्यसे बाह्य वस्तुओं की आकाङ्ज्ञाको निकाल है। और प्रत्येक समब अपने ही रूपमें लवलीन रह।

> न सन्ति वाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदाचनाहम्। इत्यं विनिदिचत्य विमुच्य वाह्यं,

• स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र ! मुक्तये ॥ २४ ॥ "कोई वाह्य वस्तु मेरी नहीं है । में कभी उनका न होंऊं ।"

पेसा विचार कर धोर वस्तुओंसे सम्बंध त्याग दे। धौर है मित्र । यदि तू मोचका खोजी है तो अपने ही में लवलीन रह।

ष्रात्मानमात्मन्यवलोक्यमान,-स्त्वं द्र्गनजानमयो विशुद्धः ॥ पकाप्रचित्तः बहु यत्र तत्र, स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम् ॥

त् जो अपनेको प्रपनी आत्मामं देखता है, पवित्र है। और दर्शन पवं ज्ञानकी मृत्ति है। जो साधु मनको पक्षाप्र करता है वह समाधिको प्राप्त होता है चाहे वह कहीं हो।

यकः सद्। शाश्वितको ममात्मा, विनिर्मतः साथिगमस्वभावः। बर्हिभवाः सन्त्यपरे समस्ता, न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः॥

मेरी भ्रात्मा सदैव स्वभावसे एक, नित्य, विशुद्ध श्रौर सर्वह है। भवशेप सर्व पदार्थ मेरेसे पृथक हैं, भ्रानित्य हैं और कर्मीसे इत्यन्न हुए हैं। ग्रस्मास्ति नैक्यं चपुपापि सार्ड, तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः।
पृथक्कते चर्मणि रोमकूपाः, कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये॥

जो खयं अपने शरीरसे ही सम्वंधित नहीं है उसका संवंध पुत्र, पत्नी पवं मित्रमें कैसे हो सक्ता है ? यदि शरीरकी खाल उतार जी जावे तो उसके साध लगे हुए छेद शरीरमें कैसे रह सक्ते हैं।

संयोगतो दुःखमनेकभेदं. यतोश्नुते जनमवने शरीरी । धतस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो, यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥

शरीरके सम्बंधके कारणवश आतमाको श्रमेक प्रकारके दुःख उठाने पड़ते हैं। इसलिए जो कोई मोत्तको प्राप्त करना बाहता है उसे मनसा वाचा कर्मणा इस शरीरके सम्बंधको तोडना चाहिए।

सर्वे निराक्तस्य विकक्षणालं, संसारकान्तारनिपातहेतुम्। विविक्तमात्मानमवेद्स्यमाग्गो, निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥

अपने द्यापको शंकाओंसे, जिनके कारण तू संसारकपी वनमें अटक रहा है, छुडा । श्रंपने श्रापको पृथक् श्रोर परमात्माके भ्यानमें लीन जान ।

स्वयंक्रतं कर्म यदास्मना पुरां, फलं तदीयं कभते शुभाशुभम् । परेण दत्तं यदि जभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥ मनुष्प, श्रपने पूर्व जन्ममें जो शुभ अशुभ कृत्य करता है उन्होंका फल इस जन्ममें पाता है। यदि यह माना जाय कि इस जन्ममें यह सर्व किसी धन्यका दिया हुआ है तो अवश्य ही अपने किए हुए कर्म्म निष्फल ठहरें।

> निजार्जितं कर्मा विहाय देहिनो, न कोपि कस्यापि ददाति किंचन ।

विचारयन्नेवमनन्यमानसः,

परो ददातीति विमुख शेमुपीम् ॥ ३१ ॥

"अपने कर्मोंके अतिरिक्त अन्य कोई किसीको कुक्;नहीं देता है।" इसका निश्चय मनसे विचार कर और इस विचारको कोड़ दे कि कोई और देनेवाला है।

यैः परमातमाऽमितगतिवन्द्यः, सर्वविविको भृशमनवद्यः । शक्ष्वद्रश्रीते मनसि, लभन्ते, मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ॥ ३२॥

जो लोग परमात्माका सदा ध्यान करते हैं, जिसकी कि वंदना अमितगति (अपिरिमित ज्ञानके धारी ) आचार्य करते हैं, जो सर्व पदार्थोंसे पृथक् है और जो पूर्णत्या स्तुतिका अधिकारी है वह व उस जब आनन्दको प्राप्त करते हैं जो मोक्तमें मिलता है।

अव में बिलिदान—यक्षसम्बंधी विषयकी श्रोर ध्यान देता हूं, जो श्रव भी श्रधिकांश धर्मोंमें प्रचलित है। इस श्रवसर पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस हिंसामय कियाके प्रारंभका पता लगाऊं परन्तु हम यह वात देखेंगे कि वहःडन श्याख्यानों मेंसे है जिनके समस्तनेमें मनुष्योंने भारी घोखा साया है। इस विषय पर विशेष विवेचन करनेकी प्रावश्यका नहीं है। उन्हीं लोगोंके पवित्र प्रंथोंके कुछ सारांश, जो बलिदान करते हैं, यहां इस भ्रमको दूर करनेके लिए उपयुक्त होंगे।

प्राचीन प्रहद्नामे हन्जीलकी निम्नलिखित प्रायंतं विल्वान की विषय पर विशेष प्रकाश डालतीं हैं:—

- (१) "क्या प्रभू भूनी हुई विलिसे अथवा यहाँ होमित वस्तुसे खुश होता है ? या इससे कि उसकी आहा मानी जावे । देख ! कि खाहा मानना बिल्दानसे और उसकी आहाको सुनना में होंकी चर्नीसे उत्तम है।" (१ सेम्युपल १५।२२)।
- (२) 'मैं तेरे घरका वैल न लूँगा, न तेरे वाढेका वकरा।
  "कारण कि वनके सर्व पशु प्राणी मेरे हैं। श्रौर
  पर्वतके पशु सहस्रों।
  - "यदि मैं मूखा होता तो तुक्तसे न कहता। कारण कि जगत और उसके प्राणी मेरे हैं।
  - ''फ्या मैं वैलोंका मांस खाऊंगा। और उनका रक्त पीऊंगा?
  - 'तू धन्यवाद परमेश्वरके समज्ञ उपस्थित कर। श्रौर परमोत्कृष्ट प्रभूके निकट अपने प्रशों (व्रतों = Vows) को पूर्ण कर।" (जुबूर ११६-१५)।

(३) "हें प्रभू ! मेरे घोठोंको खोल दे, तो मुख तेरी स्तुति वर्णन करेगा। 'कि त् वित्वानसे खुशी नहीं होता, नहीं तो में देता।

भूनी हुई विलमें तुमे श्रानन्द नहीं है।"

( जबूर ४१ । १४-१६ )

(४) "प्रभू कहता है तुम्हारे विलदानकी अतिसे मुक्ते कौन काम? में मैंडोंको भूनी हुई विलदानसे और मेड़ों और इतिनी चरवीसे भरपूर हूं। और वैलों और मेड़ों और यक्तरोंका रक्त नहीं चाहता हूं। ..... मूठे चढावे मत लाओ। छोवानसे मुक्ते नफरत हैं, नूतन चन्द्र और सयत और ईदी जमायतसे भी। में ईद और प्रधर्म दोनोंको सहन नहीं कर सक्ता हूं। मेरा मन तुम्हारे नूतन चन्द्रमाओं और तुम्हारी ईदीसे केशमय है। वे मुक्तको भार (के सहश कप्रसाध्य) हैं। मैं उनकी सहन करनेसे यक गया हूं। और जब तुम अपने हाथ फैलाओंगे तो में तुमसे अपने नेत्र छुपा लूंगा। हां! जब तुम प्रार्थना करोंगे तो में नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ रकसे भरे हुए हैं।" (यशैयाह १। ११-१५)।

( k) 'वह जो वैलको बिलदान करता है ऐसा है जैसे उसने एक मनुष्यको मार डाला। श्रौर वह जो एक मेमनेको बिलदान करता है ऐसा है जैसे उसने एक कुत्तेकी गरदन काट डाली हो। जो विल चढाता है ऐसा है जैसे उसने सूत्ररका रक्त चढ़ाया हो। हां! उन्होंने अपने अपने मार्ग चुन लिए हैं और उनके ह्दय उनके द्वमय दुष्कृत्योंमें संलग्न हैं।"

(यशैयाह ६६ ३)

- (६) 'मैंने दयाकी इच्छा (आझा) की धी न कि वित-दान की और परमातमा हानका इच्छुक हुआ था। भूनी हुई घलिदानके स्थानपर। " (होसिया ६।६)
- (७) किस अर्थके हेतु शेवासे लोवान और एक दूरस्थ देशसे खुगंधित ईख मेरे लिये आर्त हैं। तुम्हारी भूनी हुई विलदान मुक्ते पसन्द नहीं है और तुम्हारे यह मेरे निकट आनन्दमय नहीं है।" (जैरमयाह ई। २०)
- (=) "वे मेरे चढ़ावेंके लिए मांस्का बलिदान करते हैं और उसे भन्नण करते हैं। प्रभु उसको स्त्रीकार नहीं करता, श्रव वह उनकी दुराई सरण करेगा। और उनके श्रपराधोंका उनको द्गड देगा, वे मिश्र (बंधन) को पुनः जावेंगे।" (होसिया = 1 १३)
- (६) "मैं तुम्हारी ईवोंसे घृणा करता हूं और उनसे द्वेष करता हूं और मैं तुम्हारे धार्मिक संघोंकी गन्ध नहीं संघूगा।"

"भौर यदि तुम हरप्रकार भूनी हुई बलि एवं मांसको

मेरेजिए भर्षण करो तो मैं उनको स्त्रीकार न करूंगा। श्रीर तुम्हारे मोटे वैजोंके धन्यवाद अर्चनाशोंकी श्रीर भी धाकर्षित नहीं होऊंगा।"

( प्रमोस ४ । २१-२२ )

(१०) अपने वित्तदानोंमें भूनी हुई वित्रयोंको घुसेड़ दो श्रीर मांस खाश्रो।

"कारण कि जिस दिवस मैं तुम्हारे वाप दादाश्रोंको मिश्रकी पृथ्वीसे निकाल लाया मैंने उन्हें भूनी हुई यिल चढ़ानेकी शिक्षा नहीं दी श्रौर न विलदानके लिए कोई शाहा दी।

"विक मैंने केवल इतना ही कहकर उनको आज्ञा दी कि मेरे शब्दोंके श्रवण करनेवाले हो श्रीर मैं तुम्हारा परमात्मा हुंगा और तुम मेरे लोग होगे। श्रीर तुम इन सब नियमींपर चलो जो मैं तुमको बताऊं जिससे तुम्हारा भला होने।" (जैरेमयाह ७। २१—२३)

- (११) बिलदान ग्रौर चढ़ावेको तूने नहीं चाहा। तूने मेरे कान खोले, भूनी हुई बिल और पापोंकी बिलका तू इच्छुक नहीं है।" (जबूर ४०। ६)
- (१२) "में गीत गाकर परमात्माके नामकी स्तुति कढंगा श्रीर धन्यवाद कर उसकी अशंसा कढंगा। इसके

प्रभू वैल और दहड़ेकी निस्वत जिनके सींग और खुर होते हैं, विशेप प्रानंदित होगा।"

( जब्द हेर । ३०-३१

(१३) "प्रमात्माका (यथार्य) विल्हान मानकी मार्जना है। हे प्रमात्मा ! तृ एक पवित्र छोर द्रवीमृत **इ**ट्य को घुणाकी दृष्टिसे नहीं देखेगा।"

(जबूर धरे। धरे)

(१४) "में क्या लेकर प्रमुक्ते समक्रमें आकं और परमोलए ईश्वरके आगे क्यों कर द्यादवन् ककं ! क्या
भूनी हुई यिलयों और एक वर्षके दहड़ोंको लेकर
सके आगे आकं ? क्या प्रमु सहक्षों मेड़ोंसे व तेलकी
दस सहस्र नित्योंसे प्रसन्त होगा ? क्या में सपने
पहलीटीके प्रकाे अपने पापेंकि दहलेमें दूं—प्रपने
शरीरके फलको अपनी आलाके अपराधोंके हेतु में
दे दूं ? "ह मनुष्य ! उसने तुन्त वह दिखलाया है
को हुछ कि मला है। और प्रमु सुम्तने और क्या
चाहना है इसके अनिरिक्त कि न् न्याय करें और
द्याद्रिक्त हो प्रेम रक्ते। और अपने परमात्माके
साध नम्रतासे चले।" (माईफाह है। ई-८)

यह स्वयं इन्जीलके प्राचीन प्रहदनामें की आयतें हैं। श्रीर इनके पढ़नेके पश्चात् सनमें इस विषयमें संग्रय नहीं रहता है कि विलिदान सम्बंधी ग्राह्माश्रोंका शब्दार्थ लगानेसे मारी ग्रम उत्पन्न हुआ है। कारण कि यह आहाय कभी भी शब्दार्थक्पमें नहीं लिखी गई थीं। नृतन अहदनामेमें इस ध्रमागे भ्रमको दूर किया गया है। "मैं दयाका इच्छुक हूं न कि विलि-दानका" (मत्ती ६। १३)

यह नवीन इन्जीलका प्रेम सूत्र है।

. पारसियोंके धर्ममें भी माँसकी अर्चना चर्जित है, शायस्त-जा-शायस्त (११।६) में लिखा है कि:—

"ऐसे भी लोग दुए हैं जिन्होंने रत्ताका उल्लेख किया है। और ऐसे भी कि जिन्होंने मांस विलदानका। जिस किसी-ने रत्ताका उल्लेख किया है वह ऐसा है कि जिसने उत्तम कहा है और जिस किसीने मांस विलदानके विपयमें कहा है वह ऐसा है जिसने प्रत्येक वात प्रशंसनीय नहीं कही है।" (से वु॰ ई॰ भाग ५ पृ० ३३७—३३८)।

हसी प्रन्थमें यह भी कहा हैं ( ग्र॰ १०-१२४ से॰ बु॰ ई॰ भाग ॥ पृष्ठ ३३२ ):—

''नियम यह है कि माँस द्वारा जब कि उसमेंसे दुर्गन्ध चा सडायन्द न भी निकल रही हो प्रार्थना याचना नहीं करना चाहिए।"

· जव हम इसलामकी छोर ध्यान देते हैं तो इसमें संशय नहीं जान पड़ता कि मुहम्मद विजदान कियाकी वास्तविकताके विह था परन्तु वह अपने सजातीय मनुष्यंकि कोधको प्रज्व-लित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने विलदानके सिद्धांत के यथार्थ भावको गुप्त रीत्या वताकर ही संतोप धारण किया और इसप्रकार खुले तौरसे उसका निपेध नहीं किया औसा इन्जीलके नूतन बहदनामेमें किया गया था। कुरानशरीफ के २२ वें ब्राध्यायमें लिखा है कि:—

''ऊंटोंकी बलिदान हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी परमात्माकी आहाओंकी यान्यताका चिन्ह बनाया है।......उनका मांस ईश्वरको स्वीकृत नहीं है। और न उनफा रक्त। खुतरां तुम्हारी धर्मिष्ठता उसको स्वीकृत है।''

भाषाके लिए इससे अधिक स्पष्ट और जोरदार होना असं-भव हैं, परन्तु खेद हैं कि अरववासियोंके हृदयपर रसका प्रभाव कुछ भी न पड़ा, और जैसे इन्जीलके प्राचीन अहदनामेंके पैगंस्वरोंका कलाम यहदियोंके हृदयमें घर न कर सका वैसे ही हजरत मुह्म्मद्का कलाम अरवोंके हृद्योंको न वदल सका अनुष्य अपनी नीच प्रवृत्तिमें भी अनोखा ही है, वह विचारता है कि पवित्रसे पवित्र व्यक्ति ( ईश्वर ) भी होमित पशुओंका मांस खाने और उनका रक्त पान करनेको लाल। यित है । इस्लामके गऊकुशीके सिद्धांतका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे।

हिंदू धर्ममें भी वित्तदानकी आहा काराडकी वैसी ही गूढ़ समस्या मिलती है जैसी अन्य धर्मोंमें पाई गई है। निस्नलिखित श्रक्तव्य ध्यान देने योग्य हैं:—

- (१) "विजिदान कर्त्ता स्वयं बिलका पशु है। स्वयं विजिदान कर्त्ताको विजिदान स्वर्ग पहुंचाता है।" ( Tait. Br. III. 12.4. 3. तैत॰ ब्र॰ ३।१२। ४-३)
- (२) यलिदानकत्ती ही पशु है।" (Sb. Br. XI. 1. 8. पा० वर ११। १- व
- (३) " अन्तत: पशु स्त्रयं विलदानकर्ता है।" (Tait. Br. II. 2. 8. 2. तैत्व व २। २, ५-२)
  - (४) विलदान कर्ता वस्तुत: स्वयं विल है।" ( Tait. Br. 1. 28. तैत॰ व्र० १। २८)

## हिंदू धर्मकी पौराणिक गुप्त समस्यामय भाषामें:—

"दश इन्द्रियां विलिदानकर्ता हैं। उनके विषय विलिक्षे पदार्थ हैं और उनमें विषयोंका भस्म कर देना विलि चहाना है। इस धन्द्रियां या देवता दस प्रकारकी अग्नि हैं, चित्त वालदानकी कड़की है और आत्मिक झान वह संपत्ति हैं जो विलिदानके काममें ब्यय की जावे।.....तमस उसका धुआं है और रजस उसकी राख है।

''योगके यक्षका रहस्य यह है, चार प्रकारके विलिदानकर्ता. माने गए हैं। पांच इन्द्रियां और मन और बुद्धि सातकारण या कर्म हैं। उनके कृत्य कर्म हैं उनके पश्चात् आत्मा हैं जो कर्त्वा है। जब कोई व्यक्ति इन सातोंसे सम्बंध रखता है तो पुग्य और पाप उसपर अपना प्रभाव डालते हैं। वरना वह मोत्तके लिए वास्तविक कारण वन जाते हैं।" (प० हि० भा० भाग २ प्र० ६३४, ६३६; ६३८ व ६३६) ज्ञिसोय उपनिपद्के अनुसार (अ०३।१७):—

"तप, दान, सरलता श्रहिंसा और सत्यवादिता उसकी दित्तणा है (अर्थात् मोत्तके मुमुक्तको इन वस्तुश्रोंको इन्द्रिय निश्रहद्वारा प्राप्त करना चाहिए )।"

तव तो वह इच्छात्रों एवं विषयवासनाश्रोंका विलदान था जो यहका यथार्थ भाव था, न कि विचारे प्रवोध पशुओंकी फ्रुरता पूर्वक हत्या करना. कि जिनका रक्त बलि संहारककी धात्माके ऊपर अधुभ कर्मींक एक अति निरूप मल लेपके सदश वन जाता है, और उसके। श्रंतमें पेसी दुर्गतियों में सींच के जाता है कि जिनका विचार करनेसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन अगणित अश्वों गड्यों, मेंसों, देलों और दकरोंका विचार करनेसे कि जिनके प्राग मनुष्यकी नीच प्रवृत्तिके कारण ष्यर्थ नष्ट हुप, हृद्य कांप उठता है। अश्व जिसकी विज चढानी थी वह हमारा मन है, गऊ इन्द्रियज्ञनित विषयवासनायें, प्रार्थात् इन्कापं, भैंस बृहता, वैल मूर्खता वा मान मद और वकरा व्यभिचार हैं। इनमें से गऊ के संवधमें वर्तमान समयमें भारतवर्षके हिन्दू मुसलमानोंके मध्य विशेष रक्तपात हुआ है तिस पर भी गऊ केवल इन्द्रियोंका चिन्हमात्र है । अर्थात् विषयवासनाओंका

जिनको इस्लाममें समुदायस्यमें नफस कहा है, इस्लामो कथा-नक्षें नफ्सको कुचेसे समानता दी है जो सबसे अधिक अप-• वित्र पण है। कारण कि कुन्ता प्रत्येक वस्त्र हो, चाहे वह प्रिवेश हो या प्रयंत्रित्र हो, भक्तण करता है और प्रत्येक बस्तुमें मुख ढालता है और इन्द्रियोंकी भी पसी ही दशा है । दखेश लोग गृहस्योंको उनकी इंद्रियलोलुपनाके कारण 'सगे हुनियां' ( संसारका कुत्ता ) के उपनामते विख्याति देते हैं । इस ही विपयवासनामय इन्द्रियाइति हो ग्रुम शिक्ताकी मापानं गऊसे सहयाता ही गई हैं। कुरानशरी कर्ने इस कुरवानीका अवसर इसप्रकार वर्णित,है:-

"और जब म्साने थरने लोगोंसे कहा कि श्रहाह आजा देता है कि तुम एक गरू विल चढाओं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्या तुम हमसे उठालो

करते हो ?

"मृद्धाने कहा कि खुदाशी पनाह! कि में मूर्छ।

दन जाऊं।

"उन्होंने कहा हमारे जिए अपने परमातमाले

पूछ कि वह हमारे जिए वर्शन करे कि यह फ्या (वस्तु ) है ? 'मूसाने कहा कि वह कहता है कि वह एक

| nx.  | । वज है जो न नृही है ओर न बहिया है उन बानाम              |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | वीचकी अवस्था की है। अस्तु; करो वह तुम जिसकी              |
|      | दुमको छाडा दी जाती है।                                   |
|      | "उन्होंने कहा कि त् अपने प्रभुषे हमारे लिए               |
| છ    | पुच्छा कर कि यह कहे कि उत्तका वर्ग केला है?              |
| ધ્યુ | ' दूसाने कहा वह कहता है कि उसका वर्ण                     |
|      | . लात । शब्दार्थमें पीला रहे—घति लाल है। दर्श-           |
|      | ; <mark>क्रोंक्रे दिसका उसका वर्ग प्रसव करना है</mark> । |
|      | "वे दोहे कि द्रयापन करो हमारे लिए अपने                   |
| Ę    | प्रभुते कि वह हमारे लिए वर्तन करे कि वह क्या             |
|      | ( यस्तु । है : कारण कि गऊदं हमारे : निकट सब              |
|      | । पक समान हैं और हम यदि खुद्दाने-चाहा तो डांबध्य .       |
|      | ं ष्यप्रकृशिन पाँचेते ।                                  |
|      | . ''स्साने उत्तर दिया कि यह कहता है कि वह                |
| ড    | पक राक है जो न पृथ्वी जोतनेके लिए निशाली गई              |
|      | हैं न खेत सींचनेके लिए। वह नीरोग (पृर्णः) है।            |
|      | उसमें कोड़े दोष नहीं है।                                 |
| ٤.   | ' उन्होंने कहा श्रद तुन टीक पता लाए। तव                  |
| ٤.   | वन्होंने उसकों बिल चढ़ाया यद्यपि वह ऐसा न                |
| •    | करनेके निकट थे।                                          |
|      |                                                          |

| १०  | ''श्रोर जब तुमने एक मनुष्य ( ध्रातमा ) की   |
|-----|---------------------------------------------|
|     | हत्या की ।                                  |
| ११  | 'और उसकी बाबत श्रांपसमें वादविवाद किया      |
|     | ग्रहाहने उसको प्रकट किया जिसका तुमने हिपाया |
| १२. | या। कारण कि हमने रुहा कि मृत शरीरकी विद     |
|     | दी हुई गायके भागसे खुआयो ।                  |
| १३  | "ऐसे ईश्वरने सुनंकका जीवित किया।            |
| १४  | 'और श्रपना चिन्ह दिखाना है।                 |
| १५  | "तिससे कि तुम स्यात् सममः जायो।"            |

जाल दिश्याके विजवान (कुरवानी) की यह कथा है ! धौर यह वास्तवमें एक अद्भुत वर्णन है, जो एक उच सीमाना प्रदीण रहस्यमय व निषुण हैं। वेंने इसके आवश्यक भागेते. कीचे जक्षीर खींच दी है और रिजनके सामने दाशिएमें उनए: धड़ डाल दिये हैं। जिनका विजयन निम्न प्रकार है:—

(१) प्रथम श्रद्ध विस्तयको जाहिर करता है। यह दियोंका प्राचीन देश्वर कि जिससे वे पूर्णतया विद्य हैं, एक गुजकी विल चाहता है प्रन्तु तो भी उसकी श्राहा उपहास एवं विस्तयके साथ सुनी जाती है—"क्या तुम ठठोली करते हो ?" किन्तु इस उठोलीपर न ती देश्वर और न मूसा ही हुए होते हैं, सूसा ठठोली

- नहीं करता है। 'खुदाकी पनाह। क्या यह विषय ठठो-लीका है।'
- (२) यह्दी लीग अद पूज़ते हैं कि वह क्या (वस्तु) है ? वह प्रश्न स्वयं विशेष अर्थकों लिए हुए है गऊकी विलये तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? ईश्वर तो प्राणि-योंका रक्षक है और तू कहता है कि वह विल चाईना है। यदि यह ठठोली नहीं तो और क्या है ?
- (३) 'दह एक गऊ है जो न यूढी है, न जवान है, सुनएं दोनोंके मध्यकी अवस्थाकी है।
- ( ४ ) यहदी लोग पुनः पूज्ने हैं 'हमकी उसका वर्ण क्तामी'
- (५) 'जाज (पोजा) अति गहरा लाज, जो दर्शकोंके चित्तका प्रसन्न करता है'—मुसाका उत्तर है।
- (६) पिर भी यहरी पूजते हैं कि वह क्या है ? 'हमारे जिए गऊयें सव एक समान हैं।'
- (७) ' वह गऊ है कि जो पृथ्वीके जोतने वा खेतके सींव-नेमें नहीं लगाई गई है जो पूर्थ है, एवं निदोंप हैं।' सूसाका उत्तर है।
- -- (- प्र) अन्ततः अव जोगोंको विश्वास होता है—''प्रव तुमको ठीक पता जगां'-। मृसा परीक्तामें उत्तीर्थ ् होता है।

- (६) अव गऊकी विल चढ़ती है यद्यपि लोग उस्के न करनेके निकट हैं।
- (१०) मूसाके समयके "वे" श्रव "तुम" श्रीर "तुमने"से बदल जाते हैं।
  - (११) तुमने एक मनुष्य (शब्दार्धमें श्रातमा, को भार डाला स्रोर श्रापसमें वाद विवाद किया। क्या वह सक स्रम स्रोर माया तो न था। श्र्थात् श्रातमा कोई प्रत्यक्ष, वस्तु भी है जिसको कोई मारे।
  - ( १२ ) अव मृतकसे वित छुआई जाती है।
  - (१३) मृतक जीवित हो जाता है !!!
  - (१४) यह एक चिह्न है।
  - (१५) स्यात् तुम इसको समको।

में विचार करता हूं कि शब्दों के लिए इससे अधिक प्रवलता के साथ यथार्थ भावका पता देना असम्भन है। इनका अर्थ अस्पन्न है। किसके पास देखने के लिए नेत्र और सुनले के लिए कान हों वह सममले। वह गऊ जो न बृद्धा है न जन्नान है, जो पृथी है और निदेंप है, जो विशेप गहरे लाल रंगकी है, जो दर्शकों की कुलसाती है वह विपयवासनामय नफ्स है जिसका प्राधार अतिलाल रक्त और उससे वने हुए मांससे परिपूर्ण वहिरातसा

है। उसका वर्ण दर्शकको भला लगता है कारण कि कोर्र वर्ष रक जीवित श्रीरके देदीप्यमान वर्णसे विशेष उपयुक्त नहीं हो सका है। यह विचार एक चीनी ममीकी पुस्तकमें अति उसमें राके साथ दिखलाया गया है जो निस्नप्रकार है:—

"बुनानीने कहा कि एक समय जब में चृको एक कार्यसे भेजा गया था तो मेंने कुछ स्रोके बच्चोंको देखा कि अपनी स्तमाताको चिचोड़ रहे थे। थोडे अवसरके पश्चात् उन्होंने जल्दी कल्दी हथर उधर देखा, और उसको छोड़ कर भाग गए। उन्होंने इस बातको जान लिया कि वह उनको नहीं देखती है। जोर उनके समान अब नहीं है। जिस पदार्थको वे अपनी मातामें प्रेम करते थे वह उसकी शारी-रिक अवस्था नहीं थी सुतरां वह पदार्थ था जिसने उसके रूपको जीवन प्रदान किया था। (से० बु० ई० भाग ३६ पष्ट २२०)।

वर्णके विषयमें में यह और कहना योग्य समसता हूं कि भारतवमें इस अदी शत्रका, जो इरान शरीफ में व्यवहत हुआ है, अनुवाद पीला है। परन्तु कर कि गऊ पीले रङ्गकी नहीं होती मौर वहुत गहरे पीले रंगकी तो विश्वसत: नहीं होती, इसलिए उसके शब्दार्थसे कोई फर्क उसके विवेचनमें नहीं पड़ता है। जारण कि ऐसी दशामें इच्हित गऊका पीला रङ्ग छुरान शरीफ के व्यस्ति गऊके वंशको मकट छुपमें निकाल डालता है। जालके

थर्धमें (देखों सेल साहवकी कुरान पत्र ६ फुटनोट) उसकी विवेचना यहां पहिलेकी जा चुकी है।

हत्याके अभियोगका अर्थ कि जब तुमने एक मनुष्य (शब्दा-र्थमें आत्मा ) को मारा इस प्रकार है कि यथार्थ पुरुष वा जीवका गला पुरुगलवादियोंकी वहिरातमाने जो जीवनको पुरुगलका परिणाम व प्रभाव और अपनेको पौदुगलिक शरीर ही मानते हैं, घोंट हाला है। उन्होंने मानों श्रात्माको मार हाला है श्रीर फिर उसके स्यवंधमें वाद्विवाद करते हैं कि प्रथवा वह कोई पदार्थ है वा नहीं। अथवा वह पुद्गलकी वनी हुई है वा नहीं। आदि आदि । ईश्वर ( जीवन ) अव तुमको एक मद्भुत दृश्य दिखाता है। वह कहता है कि ज़रा उस पदार्थको, जिसको तुम मृतप्राय सममें हो, बितसे छुत्रा तो दो। पेसा किया जाता है। श्रौर लो देखों। वितके छूते ही एक जीवित देव ( श्रातमा ) द्रव्य भड़क कर इडता है। और वहिरात्माको अपना मारनेवाला बताता है। मृतक नफ्स (विहरात्मा ) का पैसा उत्तम प्रभाव है ज्यों ही धातमा उससे खू जाती है त्यों ही यह जीवित हो उठती है ! इसी प्रकार सृतक जीवित होते हैं स्यात् कि तुम समस्तो !

सम्भव है कि इस लाल विश्वयाकी विलकी समस्त कथा।

<sup>ा (</sup>इ० रि० ए॰ भाग २ प्रष्ठ ३६ ) में भी एसा लिखा है कि:-

सेल साहबके अनुवादमें (देखो सेलकी क़रान पृष्ट ६) वह -इस प्रकार दी हुई है:—

'पक अमुक पुरुपने अपनी चुफात पर अपने पुत्रको ज़ों उस 'समय वचा था, और एक विज्ञाकों, जो उसके विल्ग (सयानपन) प्राप्त करने तक सहरा (विया वान) में फिरती रही, छोड़ा। जव वह बचा वालिग (स्थाना) हुआ तो उसकी माताने उसको वताया कि वह बद्धिया उसकी है। और उसको शिक्षा दी कि वह उसको ले ( पकड़ ) कर तीन खर्ण मुहरोंके वदलेमें वेच छेवे । जय वह युवक अपनी बिद्याको लेकर वाजारमें गया तो उसकी मनुष्यके रूपमें एक फरिश्ता मिला। और उसने उसकी विज्याके छै स्वर्ण मुहर दाम लगाए। परन्तु उस युवक्तने इस मृह्य ्पर विदुत अपनी माताकी प्राज्ञाके वेचनेसे इन्कार किया। फिर घाहा प्राप्त करने पर वह वाजारको वापस गया और फरिश्तेसे मिला। परन्तु अन उस फरिश्तेने पहिलेसे हिगुग सूल्य लगाया, इस प्रतिहा पर कि युवक अपनी मातासे उसका उल्लेख न करे। किन्तु उस युवकने इससे इन्कार ् किया। और भ्रपनी माताको इस अधिक मृल्यका हाल वताया। उस रत्रीने यह विचार कर कि वह मनुष्य कोई देवता है अपने पुत्रका पुन: उसके निकट भेजा, और इस

वातको दरियापत किया कि उस विव्याका क्या करना चाहिए। इस पर इस फरिश्तेने उस युवकको वताया कि कुछ समय उपरान्त इसको इसरायलके लोग मुंहमांगे दाम देकर खरीद लेंगे। उसके बहुत थोड़े समयके पश्चात् ऐसा हुआ कि एक इसराइजी हम्माईलको उसके एक निकट संबंधीने मार डाला । धौरं उसने यथार्थ घटनाको छिपानेके लिये शरीरको, उस स्थानसे जहां घटना घटित हुई थी. एक अति दूरस्य स्थान पर डाल दिया। मृतव्यक्तिके मित्रोंने कुक अन्य मनुष्यों पर मुसाके समज्ञ हत्याका अभियाग लगाया। प्रंतु उनके इन्कार करने पर और उन हो झुठलानेके जिए साची ं. के न होने पर ईश्वरने श्राज्ञा दी कि अमुक श्रमुक चिन्हीं वाली पक गऊका वंध किया जावे। किन्तु अनाथकी गऊके 'धातिरिक अन्य किसी गऊर्पे वे चिह्नं नहीं पाप गए। भौर वोगोंको उसको उतनी गिन्नियां दे कर, जितनो उसकी ं खालमें था सर्की, खरीदना पड़ा। केई कहता है कि उसके यरावर तौल कर सोना देना पड़ा।

"श्रौर कुछ पेसा कहते हैं कि इससे भी दसगुगा मृत्य दिया गया। इस गऊकी उन्होंने विल चढ़ाई श्रौर ईश्वरकी • धालानुसार इसके एक अवयवसे मृतककी हुआया। जब कि वह जीवित हो उठा, श्रौर उसने श्रपने हत्यारेका नाम बताया इसके पश्चात् वह पुनः मृतक हो कर गिर पडा।"

यह क्या गऊकी विल ( कुरवानी ) की है जो खेलसाहबकी सन्मतिमें उस लाल बिह्याकी कथासे की गई है जिसके मस करनेका यहादियोंकी शरीयतमें विधान था धौर तिसकी रांख दन लोगोंकी पविष्ठनाके लिए रक्की जाती थी जो किसी शक्को हु सेते थे। अथवा उन्त गहियाकी कथासे लो गई है जो पक्त अरात हत्यांके लिए विक चड़ाई गई यां ( सेलकी कुरान पृ॰ ६) पारिचमास विद्वानोंका सायारा विचार एकील और कुरानके विरोधित सन्दर्धोंके सम्बन्धमें निःसन्दर् यह है कि मुहम्मद्दे। यहृदियोंके इतिहास छौर कथाओंका छति अख दान था और यह कि क़ुरानमें यहदियोंकी शिलाकी दिदृन सनके हुए तंन्ड मरोड़कर भर दिया गया है। अवस्य ही यह चात यथार्थ है कि क़रानका कोई नदीन वा नृतकक्त दीन नहीं हैं श्रोर इसके दिख्यहा अधिकांद्र माग प्राचीन असीसे लिया गया है जैला कि टिजेडन साहजने पूर्वतया प्रसारित करिया है किंतु कुरान प्ररांकते इस बादना कभी नहीं द्विवाया ! सुदरी प्रकटरीत्या कहा है :—

"प्रत्येक फालमें एक पवित्र प्रत्यका ब्राविनांद हुझा है।" (ख॰ १६ .....

"कुरान एक नवीनरीखा रिवत कवानक नहीं है सुतरी"

चह अपनेसे पूर्वके शास्त्रोंका संपर्धन करता है।" (अ०१२)
..... 'कोई जाति पेसी नहीं हुई है कि जिसमें एक महात्मा
रहस्यमय समस्यापरिचायक न हुआ हो।" ( अ० ३ प्रा०३५) ..... 'मैं शिक्षक कुरानकी सौगन्द खाता हूं कि तू
ईश्वरके पेगम्बरोंमेंसे एक है, जो सम्यक् मार्ग 'बतानेका'
भेजा गया है।" ( अ० ४ ग्रा० ३६ )।

वर्तमानके समालोचक अभाग्यवश धर्मसे नितांत श्रामिष्ठ हैं श्रीर शब्दार्थ विवेचन कर्ताश्रोंकी भांति शास्त्रोंकी गुप्त रहस्य-मय भाषाके समक्तनेमें तीव श्रज्ञानका परिचय देते हैं, जाज बिक्र्याकी कथा कोई पेतिहासिक घटना नहीं है जो चुराई वा परिवर्त्तित की जा सके। वह हमारी समस्त जातिका उत्तरा-धिकार है और तुम्हारी पवं मेरी भी उतनी ही सम्पत्ति हैं जितनी कि मुहम्मद वा वनी इसराइलकी, हमको उसके आभू-पित करनेसे रोक्षनेका श्रिधकार किसीको नहीं है, यदि हममें पेसा करनेकी योग्यता हो। वरना हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसको अपनी श्रामामी संतान तक विदृत्न किसी परिवर्तनके पहुंचा है।

गऊकी कथाकी अवशेष वातोंके विषयमें वह पुरुषक्ष जिसने

<sup>#</sup> यह ध्यानमें रखने योग्य नात है कि सांख्य दर्शनमें आत्माको पुरुष कहा है जिसका अर्थ मनुष्य (पुंलिंग) है ।

शृत्युके समय एक वद्यां धौर एक विद्या छोड़ी वह विश्व । धातमद्रव्य है, जिसका मृत्युसे श्रमित्राय उसके यथार्थ परमातम-पनेके गुणोंके अप्रकट के हो जानेसे है, श्रशुद्ध श्रातमा विश्व ह शातमाका पुत्र श्रौर नफ्सकी विद्याका मालिक है, यहां पुत्रका सिद्धात पुनः मृत्नकपमें छिपकर श्राया है। मुहम्मद्के पहिले इन्जीलके नये श्रहदनामेमें इसका वर्णन श्राया है और इससे भी पूर्वमं होसिया नवीने कहा था:—

- "तुम जीवित परमात्माके पुत्र हो।" (होसिया १।१०) छौर होसियाके मनमें परमात्माकी पुत्रावस्थाके विषयमें किसी प्रकारके उन्मत्तं (व्यर्थ) विचार न थे, कारण कि उसके छपदेशमं यह भी ष्राया है कि:-

# भारमाके संबंधमें मृत्युकी न्याख्या उसके स्वामायिक गुणोंके अप्रयद हो जानेकी ओर संकेत करती है जो पुद्गलके मेलके कारण होता है। इस ही अर्थमें इंग्रुके संबंधमें कहा जाता है कि उसने एक शिष्यकों जो अपने खत पिताको गाढनेके लिए आज्ञा चाहता था, शिक्षा दी थी कि: "तू मेरे पीछे चल और सतकोंको अपने मृतक गाढ़ने दे।" ( मती ८। २२ )

इसका अर्थ विश्वासतः यह था कि मृतकोंका गाढना उन हेलिए छोटना चाहिए जो शरीरकी अपेक्षा तो जीवित हैं परन्तु आत्माकी अपेक्षा मृतक के हैं। अर्थात दूसरे शब्दोंमें जे। अपनेको आत्मा नहीं जानते हैं। मृतकोंके जिलाने वा जी उठनेका भी अब हमको शांत है, यही अर्थ है कि मृत्यु पर विजय पार्वे न कि शब्दोंके शब्दार्थमें मृतकोंका जीवित करना। "तो भी मैं प्रभु तेरा परमात्मा मिश्रकी पृथ्वीसे हूं और तू मेरे श्रातिरिक्त किसी श्रन्य परमात्माका न जानेगा। कार्ण कि मेरे श्रातिरिक्त श्रन्य केाई प्रथप्रदर्शक (मोक्तदाता) नहीं है।" (१३।४)।

पोलुस रस्लने भी ऐसी शिक्षा दी है कि जितने श्रादमी श्विरीय श्रादर्शका ध्यानमें रखकर चलते हैं वह श्विरके पुत्र हैं (रोमियों = 1 १४)।

हिन्दु धर्ममें भी यह आया है कि सावित्रीदेवीन इन्द्र ( जीवन Life ) को आप दिया था कि उसका नगर और स्थान दिन जायगा और वह जंजीरोंसे दांधा जायगा। इसका गायिजीदेवीन कुछ सुधारते हुए कहा था कि उसका पुत्र उसकी वंधनसे छुड़ावेगा। अस्तु यह स्पष्ट है कि परमात्माक पुत्रका सिद्धान्त सिस्ते प्रारम्भ नहीं हुमा, जिसने अपनेको यहुजाकी इन्जीलक आठवे अध्यायकी ४० धीं आयतमें प्रकट इपने मनुष्य कहा है। लुका ( देखों अ० ३ औ० २३ ) इसकी वताता है:—

'श्रोर ईस् स्वयं तीसवें वर्षमें पहुंचा जो कि यूद्यकिक हेलीका पुत्र यो ( जैसा कि समभा जाता था )।"

इस आयतमें ब्रेकेट्स (Brackets) मेरे नहीं हैं, खुतरां स्वयं आयतमें ही पाप जाते हैं जो कुछ गड़वड़ अधवा सम इस - सिद्धांत्के सम्बन्धमें ब्राजकल लोगोंके विचारोंमें पाई जाती हैं वह सब नयवादकी ब्रजानकारीका फल है। श्रारेकी अपेका तो मनुष्य एक अनुक व्यक्तिका पुत्र होता है परन्तु आत्माकी अपेक्षा वह रवयं जीवन (Life परमात्मा) का ही पुत्र है। यही कारण है कि हानी गुप्त रहस्यमय मापामें कभी मनुष्य और कभी परमात्माका पुत्र वहलाता है। अब पिता और पुत्रकी नित्यताका भेद भी जो तसलीस (त्रिमृति ) की शिक्षामं मिलता है सरलतापूर्व साफ हो जाता है। कारण कि इसकी अपेक्षा कि सिद्ध आत्मा जीवन (Life) के परमात्मणनका इजहार है वह जीवनका पुत्र है। परन्तु इस वातकी अपेक्षा कि वह (सिद्धातमा) स्वयं आत्मद्रव्य ही है जो पहिले प्रमुद्ध अवश्वामं भी विद्यमन थी और यथार्थमें अनादि कालसे है वह स्वयं जीवनका समकालीन है इसलिए पिता व पुत्र नित्य भी हुए।

शव हम पुनः गऊ ही कथाकी श्रोर ध्यान देते हैं। यह सहरा (वियावान) जिसमें विद्या बच्चेके स्थानपर ( यहुगत) को पहुंचने तक इधर उधर फिरा की वह श्रावागमनदी नीच गतियों (एक इन्द्रिय-दो इन्द्रिय-तीन इन्द्रियादि) के। प्रकट फरता है जिनमें नफ्सकी बिद्या (अधीनस्थ करनेवाज़ी खुद्धिके श्रभादमें ) स्वाधीनताके विचरणमें व्यस्त गई जाती है। यहां भाव मनुष्य योनिकी उत्तमतासे है जिससे निर्वाणका प्राप्त करना समव है। यहां पहुंचकर सर्व प्रथम आत्माको इस श्रवारा फिरनेवाजी बिद्याको ज्ञान एवं तप द्वारा अधी-नतामें जानेका श्रवसर प्राप्त होता है। सहराकी नुजर्ना बाग म्रद्रनसे करना चाहिए कि जहांपर ग्राद्म प्रारम्भे रक्खा गया था। वच्चेका अनाथपन ग्रात्माकी वेकसीको प्रकट करता है। जिसका कोई चाह्य रक्षक नहीं है। इन्जील मुकद्दसकी जबूरकी पुस्तकमें लिखा है (४६-ग्रा० ७):—

इनमें कोई भी अपने भाईको नहीं छुड़ा सका है। श्रीर न परमाह्यको उसकेलिए द्याउ दे सका है।"

और पैगरवर साहवने भी कहा है:-

"उस दिवसका भय कर-जब एक आर्त्मा दूसरी आत्माके जिए शुंगतान न करेगी। न उनके छिए कोई सिकारिश सुनी जायगी। न उनकी सहायता की जायगी।" (सुरह वकर)

ष्ट्रीर शिवधर्ममें संसारी जीवकी अग्ररण श्रवस्था एक मुख्य विषय विचार करनेके लिए है, जो इस प्रकार है :—

"इस जीवको दु:खोंसे फोई नहीं छुड़ा सकता है। इसको अक्षेत्रे ही सब दु:ख पर्व पीड़ोपें सहन करने पड़ते हैं। इस मिन्न, निकट सम्बंधी, स्त्री और पुत्त, दु:ख और रोगको रोक रहीं सकते हैं। धर्मा ही दीन ही नोंका सहायक है।"
—( दि प्रेक्टिकत पाथ पृष्ठ ५३)

यही रक्तकं न होनेको दंशा है जिसकी ध्रनाथतासे सह-श्रता दी गई है। मातासे भाव बुद्धिसे है, जो प्रारम्भमें नफ्स इंद्रियों) के मुल्यका अत्यल्प परिणाम जगाती है। बाजार वह

षाजार संसार है जहां पर मनुष्य अपना 'सौदा" जीवनकी श्रावर्यकाओं एवं विषय विलासों श्रादिके लिए वेचने लाते हैं। यहां पर संसारी गृहस्य प्रापनी आत्माको तीन मुहर तिलाईक वदले, जिनकी विवेचना श्रमी थोड़ी देरमें की जायगी, वेचनेके लिए लाता है। मनुष्य भेप धारी देत्र (फरिश्ता) पूर्व भवोंके पुराय कत्योंका रूपक है, जो शुभ सममतिके क्र्यमें प्रकट होता है। माता ( बुद्धि ) की सम्मतिसे भाव समभक्ती उत्तमतासे है, जो शीव्रतामें कोई काम नहीं करना चाहती है। द्विगुण मृल्य का न लेना मनका वशमें होना जाहिर करता है। इसराइजी (= परमातम-ज्ञाता ) आतमा ( अन्तरातमा ) है जो छापने सम्बंधी वित्यतमाके हाथोंसे मारी जाती है । देखो इन्जील मुकद्स फ़ा ईस्तुका उपदेश कि जो श्रपनी जान ( Life ) को पावेगा यह इसको खो देगा। और जो उसको मेरे नामके देतु खो देगा बह उसको पानेगा, (मत्ती १०।३१) । श्रातमाके अस्तित्वसे इन्कार करना (मानो) उसकी हत्या करना है [कारख कि वह केवल उसी दशामें मृत्युके चुंगल अर्थात् आवागमनमें वार बारके मरने जीनेसे छुद्दी पा सक्ती है जय उसको अपनी सका एवं स्वरूपका सान हो ] सवके एक श्रति दूरस्य स्थान पर पहुंचा देनेसे भेदके न खुलनेका संकेत ग्रावागमनके जन्ममरगाकी धोर है जिसमें एक योनिसे दूसरी योनि तक बढ़े वहे परिवर्त्तन हो जाते हैं। हत्यारेके मित्र जो वहिरातमा पर हत्याका श्रमियोग

लगाते हैं वे मानसिक विवेक, सम्मति आदि हैं जिनका घोखे-वाज (विहरातमा ] का पता लग गया है, अभियुक्त [ध्रर्थात् वहिरात्माके गुण ] इस वातसे इन्कार करते हैं कि श्रात्मा केाई वस्तु है जिसका उन्होंने मारा हा । वहिरात्माका कायल करनेके हेतु सात्ती अपूर्ण [ श्रवयाप्त) है इसका भाव यह है कि मानसिक तर्कनाथों से एक ऐसे विपत्तीको जो ग्रात्माकी सत्ताका माननेके जिय तत्पर नहीं है, कायल करना दुष्कर है ऐसी श्रव-स्थामें ग्रमली परीद्गा आवश्यक हैं,। अव जीवनकी ग्राहा होती है कि गऊंकी विलिसे मृतककी छुआथों । यह किया जाता है और तत्त्वण एक ब्रद्भुत दश्य प्रकट होता है वह गौ जो जीव-नावस्थामें केवल तीन मुहर तिलाईक लिए वेची जाती है, अव जव कि वह विल चढ़ गई, अनमृश्य हो गई, वास्तवमें वह अव अपने समप्रिमाण स्वर्णसे भी अधिक मुल्यवान हो गई है। तीन मुहर तिलाई, जिनके लिए ज़िन्दा नफ्स वेचा जाता है **उनका श्रर्थ नीन प्रकारकी आवर्यकाश्रोंके लिए उपयुक्त धन** का प्राप्त करना है। प्रार्थीत् पेट भरनेमात्रके सहारे, गृहस्थसुख-भी सामग्री और भोग विलासके लिए उपयुक्त दौलत (धन) का प्राप्त फरना। एक अन्य विचारक्रमके अनुसार इन तीनोंका प्रर्ध यह भी हो सकता है (१) शारीरिक आवश्यकाओं के समान (२) मनका प्रसन्न करनेवाली वस्तुर्वे और (३) देव-ताओं की मेंट वा उपासनाके लिए उपयुक्त साधनकी पूर्ति।

इच्छित गऊके गुण श्रनाथकी गौके श्रतिरिक्त प्रन्य किसी
गऊमें नहीं पाप जाते कारण कि वास्तवमें तो नफ्स गऊ नहीं
है। पुद्गलवादी श्रपनेका केवल रक्त ही का पुतला जानता है।
यही लाल रंग-गहरे लाल रंग-का कारण है। मूसाकी पांचर्या
पुस्तकमें लिखा है (देखों इन्जील किताव इस्तसना य० (२ थ्रा०
१३) कि 'रक्त प्राण है'। रक्त न युवक है न बुद्ध, सुतरां युद्ध
पवं युवक दोनों श्रवस्थाओं में होता है।

एक साधारण गऊ वस्तुतः इस कालमें जव कि ध्रनाथका पिता मरा श्रौर वह स्थानपनको पहुंचा, उमरमें वड़नेखे रुक नहीं सकी थी। श्रौर कीन ऐसा मृद्ध था जो एक कार्य्यद्दीन वन गऊका जो उमर भर वियावानमें चरती रही, तीन मुहर तिलाई मृत्य लगाता। यह लक्त्रण भी कि जो हल जोतने सींचनेगं नहीं लगाई गई है विशेष अर्थपूर्ण है। इससे प्रकट हाता है कि हमके। इस गऊको उन पशुद्रोंमें नहीं खोजना चाहिए जो खेतेंकि जोतने धा सींचनेमें व्यवहत होते हैं। क्योंकि यह नियम नहीं है कि गऊंप हल जलाने वा खेतोंके सींचनेमें व्यवहत होंचें, इसलिए उनके सम्बंधमें ऐसे लक्त्योंका वर्णन करना इस वातकी प्रकट करना है कि उनकी जातिसे, जिसके नर वास्तवमें इन कार्योंमें व्यवहत होते हैं, अर्थ नहीं है। अद्भुत दृश्यके पश्चात् शरीर का नृत हो कर गिर पड़ना सम्भवतः यह प्रकट करता है कि आत्माने अपने दीर्घकालीन कारावाससे छुटकारा पाया, जब कि शरीर

तो विलग रह गया धौर धातमा ऊपर निर्वाणमें जा पहुंची!

यह उत्तम श्रेणीकी शिक्ता है, जो गऊकी विज ( कुरवानी ) की कथामें भरी हुई है। परस्तु अमाग्यवश इसका अर्थ नितात विपरीत भावमें लगाया गया है ! वास्तवमें विलिसिद्धांतको क्षागोंने विपरीत कपर्ने समस्ता है जो अपनेका लाभके स्थान पर श्रत्यधिक हानि पहुंचाते रहे हैं । इस विक्रयाकी कथाके संबंध में मुक्ते केवल इतना धौर कहना है कि इसमें एक ही शान्दिक चित्रकी संसिप्त लम्बाई चोड़ाई मात्रके भीतर सर्व धम्मी एवं सिद्धांतोंका स्वर भर दिया गया है और नफ्स ( मन ) के मृल्य का तीनों प्रकारके उद्शोंकी अपेद्या अर्थात् इस लेकिमें प्रानन्द प्राप्त करना, परलाकमें उत्तम ग्रीर खुलमय जन्म (गित) का पाना और निर्वाणमें परमात्म अवस्थाका कभी न कम होनेवाला परम सुख हासिल करना इन तीनोंकी अपेक्सा पूर्णतया ठीक २ विचार ( ग्रन्दाज़ा ) किया गया है। इस मनको थोड़ासा मारनेसे ष्ट्रार्थात् मेहनत मजदूरी इत्यादि करनेसे मनुष्य इस जीवनके उद्देशों के लिये उपयुक्त साधन प्राप्त कर लेता है (यह तीन स्वर्णको मोहरे हुई ) । इसको ब्रतो छोर नियमी द्वारा थोड़ा बहुत वशमें लानेसे ग्रागामी जन्ममें स्वर्गके सुख मिलते हैं (यह है मोहरें हुई )। किंतु यदि इसको पूर्णतया जड़से नए कर दिया जावे ( मार डाला जावे ) तो यह तत्त्वण हमके। परमात्म-पनेके श्रमरत्व परम सुख और नित्यजीवनको प्रदान करता है ( यह अपने समपरिमाण स्वर्णमें मूल्य हुआ )!

भ्रेप्रेजी श्रन्द Sacrifice (कुर्वानी वा वलिदान) का शान्दिक श्रर्थ, मुस्तको इस वातके प्रगट करनेमें हुए होता है नितान्त उप-युक्त है। श्रीर विलिदानके यथार्थ भ वको सीधे २ ढंगसे प्रगट फरता है। यह शब्द लेटिनी Sacrificium से लिया गया है जो Sacer ( पूर्ण वा पवित्र ) और Facere ( वनाना ) से मिलकर वता हैं। सेकीफाइस (Sacrifice = वित्वान ) का वास्तविक घर्ष घतः ऐसे कर्मसे है, जो हमको पूर्ण घ्रथवा पवित्र बनासका है। एक निरपराश्र पशुका रक्त कदापि ऐसा नहीं कर सका कारण कि रक्त विषयवासनाओं की अपवित्रताको नहीं घो सक्ता। सुतरां यथार्थमं मानुविक अनुकम्पाको जो निर्वाणवानि के हेतु परमावश्यक गुण है अद्या एवं कठोरतामें वदल देता है। और यदि यह कहना भी सम्भव होता जो हमारे धार्ज दिनके ज्ञानके रहते हुए असम्भव है, कि कोई प्राकाशीय शकि रक्तसे प्रसन्न होकर विवकत्तांके प्रपराधोंको समा कर सक्ती अथवा उसके दोषोंको ढक सकी है तो भी यह प्रसद है, इसके ऐसा करनेसे कोई भी अपराधी साधु नहीं वनसका है! . एवित्र श्रयवा पूर्ण वननेके लिए यह श्रावश्यक है कि श्रवराधी ख्यं अपने प्रयत्नद्वारा अपने हृद्यंको वद्त डाले । अंग्रेजी शब्द होली ( Holy ) का शब्दार्य भी अति उत्तमताके साथ उसके यथार्थ भावको प्रगट फरता है। यह पॅगलोसेक्शन हैल ( Hal ) व प्राचीत जर्भन एवं थ्राहसलेंडकी भाषाके हील ( Heil ) थ्रौर

गोथिक हेल्स ( Hails ) से लिया गया है जिसका अर्थ पूर्ण व समुचा अथवा बाधारहित है। ग्रस्तु; यहां यह शक्ष नहीं है कि किसीके दोपोंको छिपाया जाए या उसके अपराध जमा किए जावें। सुतरां अपूर्णको पूर्ण बाधामयको वाधारहित श्रौर रोगी को स्वस्थ करनेका है। यह केवल विहरात्माका विख्यान ( प्राचीन हिन्दूकथानक भागामें पुरुषमध ) है जो हमको होली ( Holy = पूर्ण) वना सक्ता है। जैसे जैसे दुष्प्रवृत्तियां श्रोर दुष्परिगाम, जिनसे पापकी यह ग्रभागी मूर्ति वनी है, नष्ट होते हैं तैसे तैसे ग्रुद्ध परमात्मस्वरूप स्वतंत्र होकर उस व्यक्तिके जीव-नमें, जो उनको नए करता है, प्रगट होता है। और अनंतर अपवित्रता और पापकी शक्तियोंके पूर्णक्रपेण नाशको प्राप्त होने परे द्यात्मा, जो अव इन अपवित्र एवं अशुद्ध करने वाले कार-गोंसे छुटकारा पानेके कारण पूर्ण ( Whole ) और पवित्र ( Holy ) होगया है, साज्ञात् परमात्मा हो जाता है।

श्रव में निर्वाण प्राप्तिक तीसरे उपाय अर्थात् तीर्थयात्रा (हज) का वर्णन करूंगा। किसी स्थानकी यात्रा अथवा हज इस अभिप्रायसे की जाती है कि ब्रात्मामें शुद्धताका अंश वढ़े ब्रीर उसकी फलप्रदायक शक्ति यात्रीके हद्यकी शान्ति ब्रीर वैराग्यपर, जो सांसारिक व्यापार एवं गृहस्थाश्रमके वाहर ही पूर्णक्रपसे प्राप्त हो सके हैं, श्रवलम्वित है। जुनेदने जो एक मुसलमान द्रवेश हुश्रा है एक हजीसे वार्तालाप करते समय इजके फलोंको अति उत्तमताके साथ प्रकट किया है। वह वार्ता-लाप इस प्रकार मिस्टिक्स खोफ इस्लाममें लिखा है:—

" उस समयसे जवसे तुम अपने गृहसे यात्राको चले क्या तुम सम्पूर्ण पापोंकी दिशासे वचकर अन्य दिशामें यात्रा करते रहे ?" "नहीं।" "तव तुमने कुछ भी यात्रा नहीं की। क्या जब जव तुमने किसी स्थान पर विश्राम किया तो एक पड़ाव ईश्वरके मार्ग पर भी बढ़े ?" उसने कहा "नहीं"। जुनेदने कहा "तव तुमने पड़ाव ते नहीं किए। श्रोर बस्त्रा-'भूषण वद्तनेके स्थान पर जव तुमने यात्रीका जामा पहिना तो क्या अपने पुराने वस्त्रोंके साथ मानुषिक कृतियोंको ' भी विलग फॅकदिया ?"। "नहीं।" 'तव तुमने यात्रीका जामा भी नहीं पहिना ! जव तुम श्ररफातके स्थान पर खड़े हुए तो क्या तुमने एक ज्ञण ईश्वरका ध्यान किया ?" "नहीं"। "तव तुम श्ररफातमें नहीं खड़े हुए। जव तुम मजदलीफाको गए श्रौर मिन्नत मानी तब क्या तुमने ध्रपनी इन्द्रियलोलुपताका त्याग किया ?"। "नहीं"। "तव तुम मजदलीफाको नहीं गए। जव तुमने कावेका तवाफ किया तव क्या तुमने परमात्माके नुरानी प्रकाश पर पवित्र स्थानमें चित्त लगाया ?"। "नहीं"। "तन तुमने. कावेका तवाफ नहीं किया। जब तुम सफा श्रौर मरवाके मध्य दौड़े तो क्या तुमने पवित्रता (सफा ) और भलाई (मुरव्वत ) को

अपनेमं प्रकट किया ?"। "नहीं"। "तव तुम दोंडे ही नहीं। जव तुम मिनाको पहुंचे तो क्या तुम्हारी समस्त इच्हाएं ( मुना ) तुमसे पृथक् हो गई ?"। "नहीं"। "तव तुमने अमी तक मिना नहीं देखा है। जव तुम कुरवानगाह पहुंचे और वहां कुरवानों की तब क्या तुनने सांसारिक विषय-वासंनाओं की कुरवानों की ?"। "नहीं"। तब तुमने कुरवानों ही नहीं की। जव तुमने कंकडियां फेंकी तो क्या तुमने अपने विषयवासनामय विचारोंको अपने मनसे दूर फेंक दिया ?"। "नहीं"। "तव तुमने इज नहीं किया है।"

निःसन्देह सर्वोत्तम स्थान यात्राका वह हो सकता है कि जहां के सम्बृन्ध मनका पवित्रना और उच्च साहसवर्धक विजारों की ओर लगाने में अप्रसर हों। बह स्थान जो तीर्थकर भग-वानके तप या ध्रमोंपदेश ध्राविके कारण विस्थात एवं विनय करने योग्य हो गय हों, वहांपर सत्यखोजियोंको विश्वास, वैराग्य ध्रोर पुग्यकी वृद्धिके लिए जाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर जानेसे जहां मनुष्योंद्वारा निर्मापित देवी देवता स्थापित हैं, के कि जान प्राप्त नहीं होता है।

अव में ध्यानके विषयमें कुड़ कहूंगा जिसका भाव मनको संसारकी थ्रोरसे मोड़कर थात्मामें लगाना है । यथार्थ उद्देश्य यह नहीं है कि मनको सदेव सिद्धान्त चर्चामें व्यस्त रक्खा

जावे । सुतरां यह है कि ग्रात्मा अपनी सत्ताके रहस्यका जीवनिकयायोंमें साज्ञात् अनुभव करे । इस लिए यह आवश्यक है कि इस रहस्यमय सत्ताकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक घ्रान्दं।लन और प्रत्येक भावको हम प्रत्यक्तकपमं ध्यानमं लावं श्रीर उसके भेदको पूर्णतया समभें। किन्तु मनके साथ यह दिक्कत लगी हुई है कि यदि उसके। श्रवसर मिल जावे तो वह श्रन्य समस्त वस्तुओंकी श्रोर श्राकर्षित होगा पस्नु श्रात्माकी ओर नहीं। श्रीर जव प्रयत्न करके उसके। थोड़ा वहुत वशमें लाते हैं तव भी वह अवसर पाते ही पकदम भाग जाता है। रंचमात्र जारीरिक पीड़ा अथवा धन्द्रियाकांचा उत्पन्न हुई कि मन काबूके वाहर हुया श्रौर ध्यानके। ले भागा। अस्तु; विषयवासनाग्रों एवं इच्छाश्रों की जड़ उखाड़ना धौर शारीरिक पेश व धाराम व इन्द्रियलो-ल्लुपताथ्रोको नष्ट करना ध्यानकी स्थितिकै लिए परमावश्यक है। अतः मोत्तमार्ग पर चलनेके लिए नियमानुसार जीवन निर्वाह करना थ्रौर उत्तम पवित्र भोजन करना चाहिए। मांस एवं मदिराका व्यवहार वर्जित है, कारण कि उनके व्यवहारसे मन् की शांतिका लोप हो जाता है, विषयवासनाएं पुष्ट हो जाती हैं श्रौर वह कामल और क्षीण स्नायु एवं नाड़ियां जिनसे आतमा ं मनसे जुड़ी हुई है स्थृत व कठोर एवं अगुद्ध हो जाते हैं जिस के कारणवश ध्यान फिर भीतर आत्माकी थ्रोर नहीं ग्राकपित हो पाता है । इन्जीलमें यशैंयाह नवीने क्या उत्तम कहा है (देखो अ० २८ ग्रा० ७-८):—

"पर वह भी मिद्राके कारण अपराध करते हैं, वे नशेमें डिगमगाते हैं। युजारी और नवी नशेसे अपराध करते हैं। वे मिद्रासे उत्पन्न नशेसे लड़खड़ाते हैं। उनके आचरण दोपपूर्ण होते हैं, उनकी बुद्धि ठोकर खाती है। ''कारण कि सर्च दस्तरख्वान चमनकी भृष्टासे लदे हुए हैं

भारता कि संघ दस्तरक्वान चमनका मृशस तद हुए ह और अपवित्रतासे भरे हुए हैं। यहां तक कि केई स्थान भी स्वच्छ नहीं है।"

यह वर्णन ध्यानके वाह्य सहकारी कारणोंका हुवा। उसके अभ्यंतर सहकारी कारणोंमें छुद्धेक धारणांये हैं जिनका सभ्यास शातमांके श्रमुभवके लिये अतिफलदायक सावित हुत्रा है इनमेंसे एक श्रांत सरल धारणा यह है कि अपने शरीरके भीतर एक विशुद्ध एरसात्माको, जिसका स्वभाव उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट सुख श्रीर उत्कृष्ट शांतिका भग्रहार है, स्यापितकर के ध्यान करें। इसका ध्यान नेत्रोंको श्रधेखुला रखके श्रीर मन को भीतरकी श्रोर जगाकर करे। यदि इसके साथ या इसकी स्थितिके लिये शब्दोंकी आवश्यकता पड़े तो केवल वे ही शब्द व्यवहृत किये जांय जो श्रात्मांके स्वामाविक गुणोंको प्रकृट करते हैं। जैसे श्रो-सोहम्-श्र्हन्-सिद्ध-परमात्मा—निरंजन—श्रांदि श्रांदि । निम्न लिखित श्लोक ध्यानके लिये मुख्यतया अप्रुक्त है:—

एकोऽहं निर्मलः शुद्धो ज्ञानद्रशनलक्तणः । शुपा मे बाह्यजा भावा सर्वे संयोगलक्तणाः ॥

इसका द्रर्थ यह है कि " मैं एक है, मैं निमेल है, मैं परमातमा हूं, में इान दर्शन गुलांत्राला हूं, अवशेष सम्पूर्ण पदार्थ मेरे वाहिर हैं। वे मेरे स्वभावसे पृथक् हैं श्रोर कर्मोंसे उत्पन्न हुये र् हैं। इस प्रकार हमको अपनी आत्माका घ्यान करना चाहिये घ्यानके कायम होनेपर पक समय पैसा आवेगा जब घ्यानकर्ता स्वयं ध्यान की मृर्तिमें लय हो जायेगा । ध्यर्शन् जब परमातम-स्त्ररुप आत्मद्रव्यमें उतर घावेगा । यहाँपर इच्छुक एवं इच्छाका पात्र एक हो जाते हैं। नक स्वयं अपना इप्टर्व वन जाता है (देखों प्रात्मधर्म प०२७--२३)। भाव यह है कि ब्रह्मयायी · और श्राइग्रेकी एकता हो जाती है । अर्थात् गुद्ध धारमद्रश्य परमान्माकी मृर्तिके सांचेमें पड़कर वैसा ही हो जाता है। साफ शब्दों में जीवाना प्रय परमाना हो जाता है। इस ही के: इन्जी-लकी भाषामें जीवनमें प्रवेश करना कहा है। श्रीर इसमें जीवन घाँर धानन्द्की इतनी प्रधिकता होती है कि जिन्होंने इसे एक इत्य भरंक लिये भी अनुभवनम्य किया है वह सदैवकेलिये व्हा हो गए हैं।

यह वर्णन साणरणरीत्या घ्यानका है जो परमात्मा यनकी प्राप्तिका एक ही मार्च है।

व्यवशेष हो विदांग प्राप्तिके मार्गी अर्थात् शौच और तपका

उल्लेख इन व्याख्यानोंमें इससे पहिले पर्याप्त रीत्या किया जा चुका है। परन्तु यह घ्यान रखना चाहिए कि शौच श्रौर तपका यथार्थ भाव सम्पूर्णतया अभ्यंतर श्रशुद्धताके दूर करनेसे है, न कि बाह्य शरीरके धोनेसे वा भिन्न भिन्न प्रकारके श्रासन माढ़नेसे। आसन माहना, उपवास भादि सव निःसंदेह आत्मोचितिके लिए आवश्यक छंग हैं। परंतु यह सव विशुद्ध ध्यानके ही सहायक हैं; जो वस्तुतः मोन्नका वास्तविक कारण है। कारण कि विदूत मन वचन कायको वशमें लानेके घ्यानमें थाहरू होना श्रसम्भव है, परन्तु जहां ध्यान ही नहीं है वहां शरीरको कप्ट और आत्मा को क्रेश देनेसे क्या फल ? न तो राजयोग ( केवल मन द्वारा • घ्यान करना ) थ्रौर नं इडयोग ( शारीरिक तपस्या मात्र ) ही इस हेतु फलदायक हो सक्ते हैं। और न केवल ज्ञान योग ( धर्मध्यान ) ही मार्ग हो सक्ता है। यथार्थ मार्ग सम्यक् श्रद्धान (दर्शन) सम्यक्त्जान और सम्यक्चारित्रके मिलनेसे वना है, जैसा कि हम एक पहिलेके व्याख्यानमें देख चुके हैं। भक्ति योग भी अचरय विशेष सहायक होता है यदि इसका उपयुक्तरीत्या व्यवहार किया जावे। भक्तिका इष्टदेव कोई कवि कल्पनाका देवी देवता नहीं है, सुतरां स्वयं भक्तकी ही श्रात्मा है। यद्यपि जव तक इसमें फल प्राप्ति न हो उस समय तक तीर्थकर भगवानकी ही जिनसे अन्य कोई वड़ा गुरु नहीं हा सक्ता है, आदर्श मान कर उनको भक्ति करना ग्रावस्यक होता है। जैसा कि कुरान शरीफ जोरके साथ बताती है:—

"परमात्माका वपतिसा ! श्रोर परमात्मासे कौन विशेष वपतिसा देनेवाला हो सक्ता है ! श्रोर हम उसके शक्तर हैं।"
ईस्की जीवनी तीर्थिकर भगवानके जीवनका उत्तम दर्जेके
श्रलङ्कारमें विवरण है। वह यहृदियोंकी भाषामें श्रोर यहृदियोंकी
श्रुटियोंको लिए हुए विजयो जीवनका, परमेश्वरीय पुत्राव-याका,
श्रोर परमात्मापनके मनुष्यात्मामें प्रकाशित होनेका उद्यतम
श्रादर्श है। विश्वसतः—

".....में नुमसे कहता है कि यहां वह है जो हेकलसे भी वा है परन्तु यदि तुम इसके अर्थको जानते कि में विल नहीं छतरां द्याका इच्छुक है तो निरपराधोंको अपराधी न उहराते।" (मत्ती १२। ६-७)।

श्रव: परमात्माओं को विजयपताकाओं पर लिखी हुई सत्यकी घोपणा जीवन और श्रानंदका श्रुम समाचार है जो 'श्रिहिंसा परमो धर्मः के तीन श्रन्युत्तम एवं मिग्रतम श्रग्दोंमं सब जीवोंको । जीवनकी आशा दिलाता है श्रोर उसको जो उस पर श्रमल करे परमात्मापनका नित्य जीवन प्रदान करता है।

## नोवां व्याख्यान ।

## फल एवं निर्णय।

हमारा श्रम अन्त होनेको है। यह श्रन्तिन व्याख्यान है जो सुसे आपके सामने देना है। हमने देखा है कि धर्म सर्व साधा-

रणके विचारोंसे किस प्रकार विभिन्न प्रमाणित हुआ है। श्रीर यह भी कि वह कैसे एक ही शिज्ञा, एक ही सिद्धांत, एक ही च्येय, एक ही मत, विभिन्न नामों और रूपों और भेपोंमें व्यवस्थित है। धर्मके पेसे विरोधी, जैसे हिंदू मत कि जिसने गायकी मान्यता को धार्मिक विनयको सीमा तक पहुँचा दिया और इसलाम जो उसको कुरवानी (विलिदान) चाहता है, नियम ऐसे विपरीत जैसे ईसाइयोंका धर्म जो ईसाको प्रमेश्वरका पुत्र प्रगट करता है पर्व यहृदियोंका मत अधवा अन्य धर्म जो ईश्वरके स्त्री व पुत्रका होना नहीं मानते हैं, एक ही पिता अर्थात् वैद्यानिक सत्य ( Scientific Truth ) के वंशज, आपसमें भाई भाई, पाद गद हैं यद्यपि श्रव वे अपने वाह्य वस्त्र व क्योंके कारण पर्व श्रपने श्रपने पार्टके कार्या जिनको वे पौराणिक कल्पनाओंकी स्टेज पर प्राचीन कालसे खेलते रहे हैं अपनी इस निकटकी रिशते-दारीसे देसुध हैं। क्योंकि चाहे इसके विपरीत आप कुछ भी क्यों न कहें, सत्य वात यह है कि धर्मका विद्यान ( सायन्स ) संसार में उस समयसे पूर्व जब कि लोग उसके सिद्धांतोंकी पौराणिक फल्पनाधोंके सांचेमें ढालने वैठे, अवश्यमेव विद्यमान होगा। पौराणिक कल्पना वा दर्शत यथार्थ व्याख्यासे पहिले नहीं सम्मव हो सक्ते हैं। श्रवश्य ही यथार्थ व्याख्या पौराणिक कल्पना व द्यान्तसे पूर्वमें होगी। वह बुद्धिमान अंग्रेजी लेखक टॉमसकार-लाइल, जो अपनी बुद्धिविलत्त्रणताकेलिए प्रसिद्ध है, लिखता है:-

"विश्वसतः यह प्रयत हास्यजनक होगा यदि हम इस भूत कालीन देवी देवताओंकी ...गड़वड़ भालाको जिसकी सह-शता ठोस पृथ्वीको निसवत वादलोंको श्रानित्य श्रवस्थासे विशेष उपयुक्त ठहरती है, मनुष्यके प्रारंभिक अर्धनिश्चित ं विचारोंका फल मार्ने । अव इसको कोई यथार्थ नहीं मानता है। यद्यपि एक समयमें वह यधार्थ माना जाता था। हमकी यह वात जान लेनी चाहिए कि एक समय था जद कि वह वादलोंका स्थान एक वास्तविक पदार्थ था। यह जान जेना चाहिए कि न कविताकी उत्कृष्ट कटपना छोर न इल व कपट ही इसके उत्पादक थे। मनुष्योंने, में दावा करता है, कभी सूठी गणोंको सिद्धांत नहीं यनाया । उन्होंने कभी श्रवामाणिक मायाजालोंके लिए श्रवनी आत्माश्रोंको ख्तरे में नहीं डाला। मनुष्य प्रत्येक कालमें छौर मुख्यतः प्रार्टे-. भिक प्राचीन कालमें जब कि उपहास व टहेवाजी न धी, मायाजालीको पहिचानते रहे हैं। मायावीसे घृणा करते रहे हैं। इसको देखना चाहिए कि अथवा इस पौराणिक माया 🖯 जाल थ्रौर कविकल्पनाके प्रश्नोंको होड़ कर इस विशाल मूर्त्ति पूजकोंके समयके समक्तमें न आनेवाले गुल गपाड़ेको प्रेमके साथ ध्यानसे सुन कर कमसे कम इतना नहीं समस सकते हैं कि उनके भीतर एक प्रकारकी यथार्थता झवस्य थी। और यह कि वे नितान्त ग्रसत्य ग्रीर भ्रमात्मक नहीं

थे सुतरां अपने सादे ढगमें सत्य और वुद्धिगम्य थे।"
( हीरोज प्राड हीरो वर्शिप )

कारलाइलको इन लोगोंके सिद्धांतोंकी जिनको वह मृर्चि-पूजक कहता है यथार्थ व्याख्या विदित नहीं थी परन्तु इसकी सम्मतिका मृत्य इस कारण कुक भी कम नहीं होता है। कारण कि यद्यपि वह धार्मिक कथाओं की भाषाको नहीं समक सका तो भी उसको इस बातका पूर्ण विश्वास था कि इन देवी देवता-ओंकी कथाओंकी जड़ यथार्थ बुद्धि थी । परन्तु आप स्थात् यह पूछें कि यथार्थ बुद्धिसे उत्पन्न विद्याका समुदाय जिसके अपर पौराणिक करपनाश्रोंकी जड़ स्थापित की गई थी अब कहां ' है ? इसका क्या कारण है कि हमारे पास केवल पौराणिक क्यां-ं तर हो रह गए हैं छोर यथार्थ विद्याका लोप हो गया है ? उत्तर यह है कि पौराणिक कल्पनाओं के रचयिता स्वयं प्रारम्भिक कर्ता न थे बल्कि वे केवल एक उच प्रकारके चित्रकार थे जो प्रश्चात्से श्राए। वे निर्माता न थे श्रौरं उन्होंने श्रंपनी नींवि भीतिको स्वयं नहीं खोदा वल्कि उन्होंने छपने पूर्वजोंके झानको अलंकत करने पर ही संतोप घारण किया तव वह वैज्ञानिक विद्या कहां मिलं सक्ती है ? और पौराणिक रचिताओं के पूर्वज कौन जांग थे ?

भ्राह्य, हम धर्मोंको नियम पूर्वक लिखें जिससे भूतकाल की घटनायं समभमें भ्रावें। निम्नर्लिखित विभाग उन प्रमागोंके अनुसार है जो इन व्याख्यानोंमें सिद्ध हो चुके हैं।



नैनधर्मका स्थान हमारे तृतीय व्याख्यानके त्रिपयसे जिसको इमने विद्यान ( सायन्स ) के नामसे श्रिकित किया है और जो तुलना करनेके लिये एक यथार्थ कसौटी ग्रौर आपसमें मिलाप करनेका सत्य द्वार प्रमाणित हुआ है. प्रकट है। वास्तवमें श्रोतीर्थिकर भगवानीका धर्म ही वह राज्य-सभा है जहां अन्य सर्व धर्म मिलकर-पक दृसरेसे हाथ मिला कर-विरोधके। दूर कर सकते हैं। यह आपसका मिलाप जिसको 'ग्रसहमतसंगम' के नामसे मेंने प्रसिद्ध किया है. किसी अन्य सभामें संभव नहीं है और यह इस कारणसे नहीं है कि अन्य धर्मीमं पुरुषोंक सम्मेलनके लिये स्थान नहीं है। न इस कारण से है कि वह सबके सब एक दूसरेसे ईर्घ्या हेप रखते हैं। न इस कारणसे कि उनकी इच्छा प्राप्समें लड़ते भगड़ते रहनेको है। छुतरां इस कारणसे हैं कि वे सब पकान्तवादके माननेवाले हैं जो श्रनेकांतवादका सनातनी गाह शत्र है। इन दोनों सिद्धांतोंमें मेद इसप्रकार है कि जब कि वह लोग जो जैनधर्मानुयायी नहीं हैं, अपने धर्मकी सत्यता और दूसरे धर्मोंकी नितांत और पूर्ण-ह्रपेण ग्रसत्यतापर जोर देते हैं तव जैनधर्मानुयायी, जो ग्रनेकांतका पोपक है अपनेका इस वातकी खोजमें लगाता है कि देखें विप-त्तीका मत किसी हिप्रसे ठीक तो नहीं वैठता है। आपके सामने इन व्याख्यानोंमं जैन खोजका फल विद्यमान है। मुझे यह कहने की ग्रावश्यका नहीं ई कि इससे क्या नतीजा निकलता है।

हीसा हमने देखा है सर्व धर्मोंका जैनसिद्धान्तके तत्त्रों पर हर्य-दायक एक मत है। मानो प्रत्येक प्राचीन धर्म अपने साधियोंसे वैद्यानिक सिद्धान्तकी धिनय करनेमें वाजी के जाना चाहता है सुके विश्वास है कि केवल यही वात उस परिश्रमका जो अन्य मतोंके समभानेमें करना पड़ा है, काफी पारितोपिक है। अपने निजी संतोषके वारेमें भी हमारेलिये सत्यताकी पूर्ण गारन्टी (१) सायन्स (विज्ञान)(२) न्याय ध्यौर (३) साक्षीकी एकतामें मिलती है। और जैसा कि द्वितीय व्याख्यानमें कहा गया है जिस्र व्याख्यापर इन तीनोंका पेक्य हो जाता है वहां संशय च विवादके लिये रंचमात्र स्थान नहीं रहता है। यहांपर इमाने सामने निम्नलिखित वाते हैं:—

- (१) सिद्ध भगवानों ध्रर्थात् तृथिकरों का वताया हु ग्रा सत्य धर्म है जिन्होंने स्वयं उस पर चल कर परमात्म-पदको प्राप्त किया [यह परमात्माश्रोंकी साद्गी हुई]।
- (२) इस सत्यधर्मके सिद्धांतका पूर्ण समर्थन प्रकृतिके कम व अनुभवसे होता है [ यह सायन्स हुया ]।
- (३) बुद्धिका भी पूर्ण एकत्व पूरी कान वीनके पश्चात् पर-भात्माश्रोंके इस सिद्धान्तसे है [ यह न्याय हुन्ना ]। श्रीर
- (४) मुख्यतः यथार्थ समर्थन, जो सब प्राचीन धर्म विना किसी एक भी व्यतिरेकके सत्यके सिद्धान्तका करते

हैं जिससे अतीव स्पष्ट रूपसे भूतकालमें सर्व मनुष्य जातिका परमोत्कृष्ट सिद्धान्तकी सत्यता भ्रौर उसकी व्यवद्वत उपयोगिताका साज्ञी होना सावित होता है। श्रव रहा यह प्रश्न कि श्राजकल हम छोगोंमं क्यों ऐसे सर्वक गुरु जो हमारे भगड़ोंको मिटा सकें नहीं होते हैं ? इसका उत्तर यह है कि ग्राजकलके दिन वहुत बुरे दिन हैं। और भविष्यमें इनसे भी बुरे प्रानेवाले हैं। इस कालके लोग तपस्या करनेकी योग्यता नहीं रखते हैं। श्रौर सर्वव्रता वडी कठिन तपस्याके विना प्राप्त नहीं हो सक्ती है। चूंकि वर्तमानमें वास्तविक तपस्वी नहीं है। सके हैं छत: छांत्रकल सर्वत्र भी नहीं है। सके हैं। यह काल, जिसमें हम वास कर रहे हैं वास्तवमें भ्राति निश्चष्ट है। भौगोलिक मध्यलोकके उस हिस्सेसे, जिसमें हम रहते हैं, आजकर्लं कोई मनुष्य मोक्त प्राप्त नहीं कर सक्ता है। इससे भी बुरा समय श्रागे भानेवाला है। इस समस्त अग्रुमकालकी संख्या ४२००० वर्षको है। जिसमेंसे ब्रानुमानतः २५०० वर्ष व्यतीत है। चुके हैं। इस कालके संवंधमें यह भविष्यद्वाणी है कि इसमें कोई मनुष्य संसारके उस भागसे जिसमें हम रहते हैं, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस भविष्यद्वाणीका गुप्त हवाला इंडील

''.....जब श्राकाश तीन वर्ष श्रीर है मास वन्द रहा था

मुक्दसके नए अह्दनामेमें भी घाया है जहां पर

गया है कि:-

ध्रौर जब पृथ्वी पर विकट ध्रकाल धा........" (देखो स्वकाकी इंजील घ्र० ४ घ्रा० २५)

साढे तीन सालके ४२ मास हाते हैं. जिनको एक एक सहस्र धर्ष माननेसे सब ४२००० वर्ष हाते हैं। इसका अर्थ चाहे कुछ ही क्यों न हा परन्तु यह प्रत्यत्त है कि व्यतीत २५०० वर्षोंमें मनुष्यकी दशा निम्न लिखित कार्योंमें विशेष बुरी हा गई है:—

- (१) धर्मके विषयमें, जो प्रजुमानतः सर्वया लुप्त प्राय हो। गया है। छौर जिसके स्थान पर आत्मविरोधी पुद्ग-लवादका सिद्धान्त वा मनःकित्त शास्त्रोंके देवी देव-ताओंकी सूर्ववत् निःकृष्ट पूजा प्रारंभ हे। गई है।
- (२) सदाचारके विषयमें, जो दिनो दिन कम होता जाता है श्रीर जिसके स्थान पर इल व कपट मनुष्योंमें बढ़ते जाते हैं।
- (३) श्रवकाश श्रौर सुख सम्पन्नताके विपयमें जा खर्चके बढ़नेसे विशेष तेज चालके साथ श्रंतिहित होते जाते हैं।
- (४) बुद्धि विचारके विषयमें जिसके सबसे विशेष विख्यात श्रादर्श (नमूने) ने हाल हीमें इस व्याख्या पर अपना विश्वास जमालिया है कि संसारके धर्मोंके प्रवर्तक प्रारंभिक जानिके वनमानस थे जो सभ्यता श्रीर विद्याकी श्रापेक्षा केवल नन्हें वश्रे थे।

- (१) विकान (सायन्स) के विषयमें, जो अन्ततः इस विचारसे अपनेको संतुष्ट करता है कि अन्तमें कन्नमें सदैवकी शान्ति मिलेगी क्योंकि यह हर्पकी वात है कि आत्मा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसको भविष्यकी उन्नतिक लिए कोई मनुष्य अपनेको दु:खी करे।
- ्र ६ ) ग्रारोरिक वलके विषयमें, जो किसी किसी स्थानपर प्रसन्नतः बहुत कम है। गया है। और जो मोजनकी कमीसे, मरीमारियोंसे ग्रौर रात दिनकी लड़ाइयोंसे ग्रौर भी कम होगा। ग्रौर
- (७) मनकी श्रांतिके विषयमें, जो विना धर्मके प्रायः असंभव है और जो वर्तमानमें श्राजकलकी विशाल द्रतगामी सभ्यतासे घुट घुट कर नए हो रही है।

यह दोप भारतवर्ष और किसी किसी अन्य देशमें विशेष प्रसन्न कपसे दिखाई पड़ते हैं। परंतु शेप देशोंकी वारी भी आया ही चाहती है दुःख और क्रेशकी जड़ तो योरोपियन महाभारत पश्चिममें रख ही चुका है। और नष्टताके कार्यकी पूर्ण करनेके लिए (Modern) ध्राधुनिक सम्यताकी गति और उसके धर्मरहित राजनीति एवं उद्देश्य, जो किसीको कुछ काल भी शांतिसे रहने नहीं देते हैं, पर्याप्त हैं। धर्मकी एक यह भी भविष्यद्वाणी है कि ध्राजसे अनुमानतः १८५०० वर्षके उपरान्त ध्राप्ति इस

संसारसे लुप्त हो जायगी। और यह वात ध्यान देने योग्य है कि कोयला बहुत शीघ्र ही खत्म हुआ जा रहा है। इसकी यथा- ध्या चाहे कुछ ही क्यों न हो परन्तु में यहां पर आपका चित्त भविष्यद्वाणियोंसे वहलानेको नहीं खड़ा हं। यह द्युरा समय है। और इससे भी द्युरा आगे आनेवाला है। यद्यपि यह प्रावश्यक है कि समय समय पर हमारा अवनितके गर्तमें गिरना हकता रहे। यह ही कारण है कि आज कल हमारे मध्यमें कोई तीर्थकर नहीं है। और न कुछ काल तक होंगे। जैन शास्त्रोंके अनुसार अब भविष्यमें प्रथम तीर्थकर भगवान आजसे अनुप्तानतः ८१५०० वर्षके उपरांत इस अवनितके चक्रके बदल जाने पर होंगे।

पक पेसे संसारमें जिसका प्रारंभ धौर अन्त नहीं है धर्मके प्रारंभका श्रश्न उठाना व्यर्थ है। जब कोई घ्रातमा तीर्थकर पदवी को प्राप्त होता है तब वह जीवन (ध्रातमा) के गुणोंके संबंध में सत्य सिद्धांतोंको फिर नप सिरेसे सर्वसाधारणको समस्ताता है इन वैद्यानिक सिद्धांतोंका ही नाम उनके समुदायक्पमें धर्म है। तीर्थकर भगवानकी वाणी 'श्रुति' कहलाती है, जिसको स्मृतिसे पृथक समस्तना ध्रावश्यक है। घ्राप्तवचन (तीर्थकर भगवानका वचन) पदार्थोंके यथार्थ स्वक्ष्पको वैद्यानिक ढंग पर (Scientific) वर्णन करता है। परंतु वह तर्क वितर्क के संस्मृत्से वाहर होता है। यथार्थ श्रुतिके सच्चे जन्नणोंका उद्धेख में

पहिले कर जुका हूं। वह सव वास्तवमें इसके वैद्यानिक भावका समर्थन करते हैं। श्राज़कलके लोगोंके ईश्वरीयवाणीके संवंधमें विविध प्रकारके श्राटकली विचार हैं। कुळ कहते हैं कि सृष्टि रचनेसे पूर्व एक दफा ईश्वरीय वाणी होती है। कुळ कहते हैं कि वह एक आकाशमें सत्ताधीश ईश्वरका वचन है। कुळका मत है कि वह सभावतः मनुष्यकी समभक्ते वाहर होना चाहिए कारण कि अल्पबुंद्धिश्वारककी समभक्ते वाहर होना चाहिए कारण कि अल्पबुंद्धिश्वारककी समभक्ते श्रानंत सम्पूर्ण झाताके वचन केंसे श्रावें। परन्तु ये सव केवल कल्पनामात्र हैं। दि पर्मेनंट हिस्ती श्रोफ मारतवर्ष नामक प्रन्थमें, जिससे श्राप पूर्वमें हो परिचित हा चुके हैं, यंधार्थ श्रुतिके लक्षण इसप्रकार श्रङ्कित हैं:-

"श्रुति प्रमाण संस्कृत न्यायके छै प्रकारके प्रमाणों मेंसे, सेंसे प्रस्ता,.......एक प्रकारका प्रमाण है। आप्त प्रधांत् किसी श्रानुभूत यथार्थ झानके प्रोफेसरकी, उस झानकी ग्रिला, जिससे वह अनुभवसे परिचित है शब्द वा श्रुति प्रमाण कहजाती है.। श्राप्तकी शिला केवज झान उत्पादक शिला होती है जिस पर अनुभवद्वारा श्रनुसाधन करनेसे अमली विश्वास श्राप्तके समान हो जाता है,.....शब्द ऋपिका भाव उस मनुष्यसे है जिसने यथार्थ झानको निज श्रनुभव द्वारा प्राप्त किया है। और उसके ऐसे श्रनुभवका वर्णन उसके शिष्य श्रुति द्वारा अथवा सुननेसे प्राप्त करते हैं। श्रीर इसके पश्चात् उस पर श्रमल करनेसे वैसे ही स्राप्त

वा पैगम्बर हो जाते हैं। जैसा उनका गुरु हे।ता है।" (देखों भाग १ पृष्ठ २८। २६)।

वास्तवमें सर्वोत्ऋष्ट प्रोफेसर या विशेषक्ष तीर्थकर हो होता है जो परमात्मपद थ्रौर सर्वज्ञताको प्राप्त होता है। जिनसे न तो कोई पद उत्तम है और न कोई ज्ञान विशेप। पूर्ण विशेपक गुरुका वचन लोग दिगदिगंतरों तक पहुंचाने हैं-। श्रीर उसकी शास्त्रों द्वारा सुरत्तित रखते हैं। जिनको उनके लेखक अपनी योग्यता ग्रौर इच्छाके अनुसार विविध प्रकारले लिखते हैं। वर्तमान कालमें जो कुछ हुआ है वह पेसा जान पड़ता है कि कवियोंका एक समुदाय आप्तवचनके श्रलंकृत करेंनेमें तन्मय हो गया और उसके ऊपर उन्होंने मनोमोहक कथायं ( पुराग ) रच डार्छी । यह विशेष प्रचलित हुव ध्रीर लोगोंको ऐसे पसन्द श्राप कि प्रत्येक सम्प्रदाय श्रौर देशोंके लोगोंने परसंख्तम विचन्नणता पानेके हेतु पक दूसरेसे वाजी ले जानी चाही, जिनका फल यह हुया कि धर्मको यथार्थ शिक्षा मानुषिक विचार और कविकल्प नाकी धनन्त सन्तिके नीचे दव गई। धौर कुछ काल पश्चात् लोग इसे पूर्णक्षेण भूल गए।

समयके प्रभाव और मानुपिक भाग्यके चक्रसे स्थान स्थान पर देवालय और मंदिर, जिनमें मानुपिक विचारसे उत्पन्न हुए देवी देवताओंकी मृर्तियां स्थापित की गई, वन गए। यहां पर अनभिक्त लोग भी पहुंचे जिनको अंततः इन मनुष्यों द्वारा निर्मान

पित देवताओं की पूजाका प्रोत्साहन दिया गया। फिर अनिमन्न जनताकी पारी थाई। कारण कि पेसी कुदेव-भक्तिके मनुष्येंके हदयोंमें घर कर लेनेसे जो पुजारियोंकी प्रामदनीका मार्ग हो गयी थी, एक स्पष्ट विभाग, उनमें जो भेट्से परिचित थे (प्रशीत यथार्थ मावको समफनेवालामां) श्रौर अनभिन्न जनतामें (मानसिक रूपकोंको यथार्थ देवता माननेवालोंमें ) जो उन देवालयोंके पुजा-रियोंके जीविकाप्रदायक भी थे, उत्पन्न हो गया। लोभके श्रंशने भी जिस पर गुरु श्रौर चेजेका सम्बंध स्थापित हुत्रा, कुफल दिख-लाया। कुछ कालमें भ्रमात्मक श्रसत्य सिद्धांत सर्वसाधारणमें फैल गए जिनको कि यथार्थ सत्यसे परिचय नहीं था । श्रीर विपन्न मत खुननेकेलिए लोगोंमें संतोप नहीं रहा, जिसके कारण उपरांतमें बढ़े बड़े ऋगड़े और गाढ़ शत्रुता आपसमें उत्पन्न हो गये। साथ ही साथ मर्मज्ञ लोगोंकी संख्या कम होती गई। श्रीर अंत में यह दशा उपस्थित हुई कि फिर किसी गुप्तसमस्यापरिचायक में सर्वसाधारणके सामने 'यथार्थ भेद वतानेका साहस न रहा। उस समयसे रहस्य ज्ञाताओंने गुप्त शिज्ञाको हितकर समका। और उसके लिए प्रत्येक स्थानमें रहस्यालय और शिज्ञास्थान नियत हो गए। यह चिविध देशोंमें विविध नामोंसे विख्यात हुए। परन्तु भाव सवका एक हो था कि जीवनसत्ता अर्थात् पुत्र वा ईश्वरके पुत्रको सृत अवस्थास जीवितावस्थामें लावें। इस समय तक तीर्थंकर भगवानोंकी प्रत्यत्त एवं सरल

#### असहमत•

वैज्ञानिक शिक्ताके माननेवालों और देवी देवताश्रोंके शास्त्रोंके मर्महों का श्रंतर भी वहुत वढ़ गया था। जिसके बढ़ानेपर मर्मक लोग जिनको अपने भक्तोंके सामने अपनी वातको प्रवीत रखनी थी, विवश थे। श्रस्तु, ये वातें यों ही द्वाती रहीं, श्रन्तमें शाखा ध्रपनेको वृत्तसे पृथक् समऋने लगी । श्रौर अव श्रपने मूलसे अपने संवंधको चिल्ला चिल्ला कर अस्वीकार करनेमें दत्तचित्त है। और कभी उसको नास्तिक और कभी अनिश्चित छोर कमी धर्मविरोधक कहती है। नृतन किल्ले हमारे द्वारा निर्मापित धार्मिक वंशावलीमें, वह हैं कि जो या तो प्रचलित रीतिरिवा-जोंके खुधार रूपमें हैं प्रथवा ऐसे हैं कि जिनसे प्राचीन धरमोंसे विशेष हीनावस्थामें सदशता पाई जाती है । इनका प्रारंभ ईरव-रीय श्रुतिपर निर्भर नहीं है। और इनकी शिक्ता किसी प्राचीन शास्त्रकी समारमक व्याख्यासे कि जिसको उन्होंने पूज्य स्त्रीकार कर लिया है, उत्पन्न हुई है। संदोपतः इनकी वह दशा है कि मानो वह शास्त्रीय शब्दार्थके ग्रंधेरे तहखानेके मार्गसे तत्काल ही जपकते हुये धार्मिक मञ्च पर आ उपस्थित हुए हैं। श्रीर क्षव तेजीके साथ उन भ्रमात्मक परछाइयोंके संवंधमें, जिनको उन्होंने मार्गमें देखा, श्रपनी सम्मतिका प्रकाश कर रहे हैं। अवश्य ही कहीं कहीं हमको इनके वर्णनमें यथार्थ बुद्धि-विचत्तग्रता हिंछ-गोचर होती है परन्तु यह उस समय ही पर है कि जहां किसी सुधारकने पुराग्यसंबंधी कथाकहानियोंके स्वानमेंसे जल्दीसे

गुजरते समय किसी श्रमुक रूपक पर विशेष रूपसे ध्यान दिया है।

श्रव विविध धर्मोंके आपसी संबंध पर बिचार करते समय यूं कहना उपयुक्त विदित होता है कि धर्म एक मध्यवर्ती मंदिर के सदश है जो 'एक मुन्दर'शहरमें श्रवस्थित है और जहां ग्रह बुद्धि श्रपने नित्य स्वाभाविक प्रकाशमें सिंहासनाकड़ है। यह पवित्र जिनवाणी (श्रुति ) है जो तीर्थिकर झारा उत्पन्न हुई है, जिनकी पूजनीय मूर्ति मंदिरकी वेदीमें मनुष्योंको सत्यकी ध्रोर लगानेके लिए मार्गप्रदर्शकरूपमें विराजमान है । यहां पर बुद्धिका प्रकाश इतना तेजमय है कि वहुत कम लोग इस स्थान तक विना चौन्धियायेके पहुंच सके हैं। परन्तु शहरके विभिन्न स्थानोंसे अनेक ढके हुएं मार्ग हैं जो एक भूगर्ममय घोलघुमाव देवालयोंकी क्रमावलीको जाते हैं। इन देवालयोंकी दिवालों पर बहुतसे देवताओं और मनुष्योंके चित्र पेसी कारीगरीके साध चित्रित हैं कि मानो जीवित ही हों। इस स्थानपर प्रत्येक जातिके पृथक् पृथक् देवालय हैं। यहां पर वैदिकमतके, यह दियोंके, पारिसयोंके, अरवोंके, एवं अन्य अनेक देवालय हैं जिनको विविध जातियोंने निर्मापित किया था जिनमें कुछ्का तो नामोहिल मात्र भी ग्रवशेप नहीं है। ये समस्त देवालय वेदीके निस्नभागके चहुंग्रोर ग्रवस्थित हैं कि जहां सत्यकी मृत्तिके समझ जिनवाणी देवी संरक्षक-प्रियति रूपमें विराजमान हैं।

और इन देवालयोंकी दिवालोंके ऊपर जो देवी देवताश्रोंके चित्र श्रांकित हैं, उनको पेसी कुशलतासे प्राचीन चित्रकारों और शिल्पकारोंने दीवालोंको खोद खोद कर बनाया है कि उनमेंसे प्रत्येक अपने स्थानपर विलक्षल ठीक ठीक वैठ जाता है। श्रीर उनकी शिल्पचातुरी इस प्रकार उत्तम एवं उनके चित्रकारोंकी श्रेष्ठता इस उत्कृष्ट प्रकारकी है कि आपको वह मनुष्य द्वारा निर्मित चित्र नहीं विदित होते हैं सुतरां यह मान होता है कि जीवित देवता, मनुष्य श्रीर पश्च, श्रमर पुरुषोंकी कीड़ाश्रोंमें दत्तिचत्त हैं।

यहां पर भ्राप गणेशको हिन्दू देवालयके दरवाजेपर विराजमान पायंगे, जहां भ्राप इन्द्रको भ्रव भी अपने गुरुकी स्त्री कों भ्रालिंगन करते देख सक्ते हैं जिसके कारणसे उसके शरीर पर फोड़े फुन्सी फूट निकले हैं जो इन्द्रके ब्रह्माजीसे प्रार्थना करने के कारणसे नेत्रोंमें परवर्तित हा रहे हैं। यह दियोंके देवालयमें भ्राप वाग अदनको उसके दोनों प्रसिद्ध पवं विख्यात वृत्तोंके साथ देखेंगे। भ्रीर भ्रादमके बक्तित फलके खानेका ड्रामा हाता हुआ पाएंगे। सामने ईसाई मतके देवाजयमें यरदन नदीके किनारे, जिसमें स्नान करना भी वर्जित था, भ्राप यह बाको वितसा देते हुए पांयगे। श्रीर एक महात्माको मृतकोंको जीवित करते हुए, और खोपड़ीकी हुड्डीके स्थान पर विहरात्माको वैराग्यके कपक कास (स्लीव) पर चढ़ाते हुए देखेंगे। श्रीर भ्ररवमें श्रापको

मुसलमान श्रोर यहूदी लोग गऊकी कुरवानीका उत्सव करते हुए मिलेंगे। परन्तु इन्, देवालयोंके द्वारा वेदीके स्थान पर जानेका मोई मार्ग नहीं है सिवाय कुक्र गुप्त दरवाडोंके, जिनको उनके शिल्पकारोंने पेसा छिपाया है कि केवल सूहमहृष्टिवालोंके अति-रिक्त वे ग्रन्य किसी व्यक्तिको रंचमात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । यह देवालयोंकी भृगर्भमय भृलधुलैयाँ समृची ही अंधकूपमें पड़ी है। श्रौर यहां जो कुछ प्रकाश है वह केवल वह ही रंगीन फालक, वेदीके श्रभ्यंतर प्रकाश की है जो दन अट्**मुत वित्रों** और रूपको ( Personifications ) को प्रकाशमय कर रहो है और उनमें द्वन कर था रही है। वेदीमें जानेके लिए एक कुञ्जी थी जो भूतकालमें प्रत्येक चित्रकारको द्वात थी। परन्तु वह ईसाई संवन्कं बहुत समय पहिले लुत हो चुकी थी यद्यपि वह नूतन क्रमसे इस समय वनाई गई थी। अनुमानतः १३०० वर्ष हुए जब पुन: एक बार यह कुञ्जी कुछ तालोंने लगाई गई थी परन्तु इसमें विशेष संशय है कि जबसे किसीने आज पर्ध्यन्त इस कुङ तीको पाया हो प्रथवा इससे फोई ताले खोले गए हों। भ्राज वह कुंजी भ्रापके हाथोंमें देदी गई है जैसा कि भ्राप देखते हैं वह कुंजी लोहे वा पीतलकी नहीं है, न यह किसी मुख्यवान धानु सोने या चांदी की है। परन्तु वह Key of Knowledge (झानकी कुञ्जी) है। जो स्वयं प्रकाशमय है श्रीर श्रपने इर्द गईके पदार्थोंको प्रकाशित करती है। इसके दिन्य

प्रकाशसे वे द्वार एवं ताले जो वेदीके जीवन ( Life ) धौर ज्योति ( Light ) के राजमंदिरमें प्रवेश करनेसे रोकते हैं प्रख-ज्ञतया दृष्टिकोश हो जाते हैं। यही ज्ञानकी कुञ्जी है कि जिसके जुसकर देने पर ईस्ते शराके वेत्ताधोंको डांटा था जैसा कि जुकाकी इन्जीलमें ( देखो धाष्याय ११ धा० ५२ ) लिखा है:—

' ऐ ! शास्त्रके वेत्ताओं ! तुम पर खेद है कि तुमने झानकी कुजीको खो दिया है । तुम छाप भी प्रविष्ट न हुए छौर प्रन्य प्रवेश करनेवालोंको भी तुमने रोका ।"

यही वह झानकी मुझी है जो फिर नवीन रूपसे वना करके तुम्हारे हाथोंमें दी गई है और मैं आशा फरता हं कि तुम इसकी युनः लुस नहीं होने दोगे। और इसके नृतन संस्कार (निर्माण) के सम्बंधमें यह अनोखी वात है कि इसको प्रारंभमें Doctors of Law (शास्त्रज्ञों) ने खोया था। और ध्रव पुनः इसको एक Lawyer (वैरिस्टर) ने नवीन क्रमसे रचा है।

नें ग्राशा करता हूं कि मैंने आपके समद्भमें प्रेम व मिलापके संदिरका यथार्थ चित्र चित्रित किया है जैसा कि वह वास्तवमें है, और जैसा उसको होना चाहिए । कारण कि मुक्तको ऐसी बात कहनेसे, जिससे किसीका दिल दुले, खेद होगा। परंतु हम केवल सिड़ीपनके पालगडको भी वैद्यानिक (Scientific) खोजमें दखल देते नहीं देख सकते हैं। प्रस्तु, यदि कोई सज्जन सेरी निर्णयसे दु:खित हों तो मैं केवल उनको इस बातका विश्वास

करा सक्ता हूं कि मेरी इच्छा किसीके दिल दुखानेकी नहीं है। ध्राधिक बात चीत इस विषयमें, हमारे उदेशसे ही जिसका भाव सत्यकी खोज है, मना है। इस विचारमें कि यह धार्मिक विज्ञान (सायंस) का सिद्धांत केवल वर्तमानके जैतियोंकी सम्पत्ति नहीं है सुतरां यह एक भूतकालीन समयमें समस्त मनुष्योंको झात था, यथार्थ मिप्रता है। बिक्त यह ध्रसम्भव नहीं है कि इस समयके जैनी उन लोगोंके वंशज हों जिन्होंने शानकी मशालको वर्तमानके पेतिहासिक समयमें ही पालिया व उठाया है, ध्रोर जो ध्रमाग्यवश उसकी ध्रमी तक संसारमें चहुं ध्रोर नहीं पहुंचा सके हैं। तव तो प्राचीन कालमें आपके पूर्वजोंका सत्य सिद्धांत का रक्तक-अधिकारी होना उतना ही बुद्धिगम्य है जितना मेरे पूर्वजोंका! अर्थात् ध्राप सत्यसे ध्रपरिचिन नहीं कहे जा सकते हैं।

श्रीर श्रव में कुन्न शब्द जीवन ( Life ) के यथार्थ उद्देश्य है, उस पर अमल करने के, सम्बंध में कहंगा । निः संदेह धर्म कुन्न जाम नहीं है यदि उस पर श्रमल न किया जावे। केवल वाद-विवाद से क्या लाम श्राप्त हा सक्ता है? यद्यपि यह वात नितानत योग्य है कि जब श्रद्धा पक वार उत्पन्न हा जाती है तो वह विदृत मोच दिलवाप नहीं रहती । कारण कि यह एक जीवन संबंधी श्राकृतिक नियम है कि श्रद्धा कभी न कभी श्रपने को चारित्र के क्रामें अवश्यमेन श्रकट करती है।

अव यदि स्राप श्रपने चहुं ओर नेत्र उठाकर देखेंगे तो यह पांयगे कि संसार फलेशों (कप्टों) छौर असंतुप्तासे भरपूर है। प्रत्येक स्थानपर अवनति ( चरवादी ) विद्यमान हैं और मनुष्योंके हृदय, फ्लेशोंसे दुःखित एवं कप्टोंसे मेदित हैं। यह आफर्ते किसी देवी देवता द्वारा प्रेरित नहीं हैं। स्वयं मनुष्योंका हाथ ही इनका कारण है। हमारी कभी शांत न हीनेवाली हकू. मतकी वाञ्का और धनका लालच हमारे समस्त दुःशी व हिंशोके कानगा हैं। हम अपने कर्तव्यों हा पालन नहीं करते हैं। इम अपने वचनोंको पूर्ण नहीं करते, हम अपने लेखप्रमागोंको जन वह हमारे खाभदायक नहीं होते हैं, पगतले रौंद डाखने हैं। तिस पर भी हम नीति और न्यायका ही सदैव राग गाया करते है। ग्रौर कभी ग्रपनी धार्मिक चारित्रशीलता व सत्यताकी चिछा चिछा कर प्रसिद्ध करनेमें नहीं लजाते हैं। विचारे इतमाय थ्रन्धे मनुष्य । यह महाशय तो अपने कृत्योंसे श्रपने श्रौर श्रपने पड़ोसीको ही उगनेकी इच्छा नहीं करते हैं विवक्त प्राकृतिक निय-मोंके भी नेत्रोंमें धूल डालनेवाले हैं यदि इनको ऐसा करनेका कोई मार्ग ज्ञात हो। सर्वसे प्रथम कार्य्य जो मनुष्यको करना चाहिए वह यह है कि वह अपनेसे सत्यताका वर्ताव करे। कुल कपटके भाव और लुट खसोट व लालचके विचार मनसे निकाल कर जीवनके यथार्थ उद्देश्योंको उनके स्थान पर कायम करना योग्य है। कारण कि जैसा इन्जीलमें लिखा है (देखो मत्तीकी इन्जील अ० १६ आ० २६ ) :—

"यदि मनुष्य समस्त संसार प्राप्त करे छोर अपने जीवन ( खातमा ) की हानि उदाप तो उसे क्या लाभ होगा ?"

'स्वयं जीवित रह और अन्य प्राणियोंको जीवित रहने है'
यह एक यथार्थ जीवनाहरय सत्य धर्माचरणका है-जिसमें भी
गुरुत्व (जोर) प्रान्तिम भाग पर है। कारण कि यह अन्यके
जीवनकी रत्ता करनेमें तुम्हारा जीवन व्यतीत हा जावे तो
तुम्हारा पारितोपक दूसरे जन्ममें सम्पूर्ण च श्रस्ट जीवन
होगा। परन्तु यहि कहीं तुम पेसे हतभाग्य निकले कि तुमने इस
संसारमें अपने हिनोंका परिमाण वढ़ानेक जालचसे किसी जीवित
प्राणीका बलिदान कर डाला तो तुम्हारे श्रागे दु:ख और हेशके
श्रातिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्या तुमने इन्जालमें यह नहीं
पढ़ा है कि:-

"परन्तु नुम जा करके इसका श्रध पूछो कि में विलदान नहीं, सुतरां दयाका इच्छुक हूं।"

(देखों मत्तीकी इन्जील अध्याय १० आयत १३.)। इसको किर मत्तीके बाहरवें अध्यायकी सातवीं प्रायतमें दुहराया है:—

"परन्तु यदि तुम इसका धर्थ जानते कि में यलिदान नहीं सुतरा दयाका इच्छक है।"

क्या आप इसकी नहीं समक्त सके कि यदि किसीके प्राणों का घात करना किसी ईम्बर वा देवी देवताके नाम पर हिंसाका कार्च्य माना गया है और दयाका इच्छुक है तो क्या वह आपकी जिह्ना वा स्वादके प्रार्थ जायज होगा ? जैसा टोक्सटाय साहब जिह्नते हैं:—

"यदि पनुष्यके घार्षिक विचार सत्य हैं तो उपका प्रथम स्थाग नियम मांन कानेका त्याग होगा। कारगा कि श्रातिरिक्त इसके कि इस प्रकारके भो ननसे कोष श्रादि अश्रुभ क्षाण और यहकते हैं—इण्का अक्षण प्रत्यक्षतया न्यायके विपरीत है। कारगा कि वह दिसा (संहार) करने पर ध्यवलन्तित है जो नीति [सदा-चार] के विपक्षमें है। और लालच क्षायके कारण होता है।"

को मनुष्य मांस भोजनके विषयमें अपनेको धोखा देता है वह अन्य सर्व कार्योंमें भी अपनेको उगता होगा। प्राण् गरोक जीवको प्यारे और आल्हादक हैं। और जो मनुष्य उसको एक कण भरके रसना इन्द्रियके स्वादके लिए नए करता है वह द्या और प्रेमको सभामें (जो परमात्माओं के दो मुख्य गुण् हैं) प्रवेश नहीं कर सक्ता है। हिंसाके भावों के हृदयमें विद्यमान होते हुए जीव और पुद्गलका संयोग अति निःकृष्ट रूपमें होता है। और जीवको दूसरे जन्ममें अत्यन्त वुरी और दुर्निवार गृति-योंमें खींच ले जाता है। इस समय जब कि बुद्धिका प्रकाश विद्यमान है यह सम्भव है कि हम उसके द्वारा छपनेको सुधारं परन्तु यदि हम छागामी जीवनमें नीच गतियोंमें गिर लाएँ तो यह सदैव हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

मांस भन्नणकी लोलुपताके विष्वंश होने पर हमको राज्य-नीति (पोलिटिक्स) के यथार्थ नियम भी प्रत्यत्त ज्ञान पहेंगे। धौर उस समयमें जातियों, राष्ट्रों और सम्राटोंके सम्बंध भी प्रेम धौर द्याके सिद्धांतों पर निर्णात हो सकेंगे।

यह वात जानने योग्य है कि जीवनके चार प्रकारके उद्देश्य होते हैं। जो—

- (१) धर्म,
- (२) ग्रर्थ ( प्रर्थात् घनसम्पन्नता ),
- (३) काम (अर्थात् विपय सुखसम्पन्नता), और
- (४) मोत्त

कहलाते हैं। इनमेंसे प्रथम तीन तो गृहस्थके उद्देन्य हैं शौर चौथा साधूका जिसने संसारसे पूर्णतया सम्बंध त्याग दिया है। इन गृहस्थाश्रमंक ध्येयोंमें श्रेष्ठतम मार्ग यह है कि काम ध्यर्थात् विषयवासना सबसे देयं प्रवस्थाका ध्येय है। और ध्यर्थ ध्यर्थात् धन प्राप्तिको उससे वढ़ कर, एवं धर्मको अर्थसे उत्तम मानना चाहिए। कारण कि यदि ध्याप उस मूल्यवान समयको जो धन प्राप्त करनेमें व्यतीत करना चाहिए, ध्रहानतावश मदापान व विषयवासनामें नष्ट कर दें तो वहुत शोघ्र ही श्राप निंघन दिख्य अवस्थाको पहुंच जांयने। श्रोर धर्मके विषरीत यदि धन प्राप्त हुआ भी तो वह श्रन्तमें नष्टता (वरवादी ) हो का कारण होगा। श्रस्तु;

"...... तुम पहिले परमात्माके राज्य और उसकी मत्यता की खोज करो, तो यह सब वस्तुपंभी तुम्हें मिल जांयगी।"
(मत्तीकी इंजील अन्याय ई श्रायत ३३)।

साधूका जिसने संसारको त्याग दिया है स्वभावतः गोसके अतिरिक्त अन्य कोई ध्येय नहीं हो सक्ता है। इस कारण न वह विपयाकां सा करता है, न धनको और न पुण्यके कार्यों को हूं दता है। सुतरां वह सदैव ही अपने कम्मोंके नाश करने के जिए अपनी ही आत्माके शुद्धध्यानमें संजय रहता है। यह सुमको कहना चाहिए कि पुण्य और पाप दोनों हो कमोंके धंधन और आवागमनको स्थिनिके कारण हैं। केवल मेद इतना है कि पुण्य वंध आनंददायक (उच्च कुलमें उत्पन्न होना, उत्तम सम्बंध आदि) होता है, और पापते कप्टमय दशा और सम्बंध प्राप्त होते हैं। इस कारण साधु पुण्य पाप दोनोंको छोड़ कर धात्माके शुद्ध ध्यानमें तल्लीन होता है जो आवागमन और कम्में वंधकी जड़ रागद्देपको बहुत शीध उखाड़ डालता है।

मैं समसता हूं कि अव मुसे इस विषयको पूर्ण करना चाहिए। मैंने जितना कहा है वह यंथार्थ उन्नतिके लिए और उन

डोकर खिलानेवाले रोड़ोंसे जो धार्मिक कयानकोंके धुंधले मार्ग में पड़े हैं, वचनेके लिए पर्याप्त है। अव आपको स्वयं फावड़ा · हाथमें लेना चाहिए श्रीर खोजको भिन्न २ स्थानों पर एवं उन ंसीमाओंके वाहर जहां में पहुंच पाया हूं, चालू रखना चाहिए। मिस्टर अय्यरकी पुस्तक दि पर्भेनेन्ट हिस्ट्री ख्रांफ भारतवर्ष (The Permanent History of Bharhtvarsha) ind का उल्लेख पहिले अनेक बार किया जा चुका है, हिन्दू रूपक अलं कारोंके विवेचनमें कोई वात अवशेप नहीं होड़ती है. यदापि में वहुत खुश होता श्रगर वह श्रीर भी जियादा स्पष्ट श्रीर क्रमानुकारी होती। श्रेपके सर्व धर्मा अव तक एक मुहरबन्द पुरंतकके सदश हैं अतिरिक्त इसके कि एक अमरीकन खोजी जे॰ पम० शहज (J. M. Pryse) साहयने पुस्तक मुकाशका इन्जील पर एक प्रति उत्तम और दर्शनीय विवेचन छापा है जिसको उन्होंने बंदुत उच्च मानसिक विश्वास व उत्साहके साध लिखा है । उनको पुस्तक (दि पेपोकेलिएस अनसील्ड) में विशेष त्रुटियां नहीं मिलती हैं। और जो थोड़ीसी मिलती हैं वह पेसी हैं कि जिनको एक पेसा योरोपियन वा ध्रमरीकन सत्य-खोंजी, जिसने सत्यकी इस कुमारी देवी और प्रतिपालिकाकी. जो जिनवासी वा ईश्वर (तीर्थिकर) की कन्या कहलाती है पूर्ण विश्वासके साथ प्रणाम नहीं किया है, वचा नहीं सका है। दर्षातके लिए एक उदाहरण पर्याप्त हे।गा। मि० प्रायज़को

तीर्थंकर भगवानोंके गुगा, संख्या, पद श्रौर कर्तव्यसे परिचय नहीं था, ग्रीर इस कारणवश जव वह उस स्थान पर पहुंचा जहां मुकाशकाके ड्रामामें २४ आच्यात्मिक पूर्वजोंका उल्लेख श्राया है तो वह उसके भेदको न समस्त सका। और जल्दीसे २४ पूर्वजोंको २४ पन्द्रहवाड़ों (पखवाड़ों) के रूपमें मान वैठा । और फिर इनका वर्णन एक दम ही पूर्ण करके विदुन इन २४ पखवाड़ोंका अन्य कुळ अर्थ समफाए अन्य विषयमें संजन्न है। गया। यह उसके विचारमें नहीं श्राया कि देखें मोत्तका २४ पखवाड़ोंसे क्या सम्बंध हो सक्ता है। श्रापको ध्यान है कि यह चौबीस आध्यात्मिक पूर्वज एक मोच्चेच्छु श्रात्माके ईश्वरीय दशामें प्रवेश कराए जानेके समय चौवीस ग्रासनों पर जीवनके श्रासन के चहुंओर वैठे हुए हैं। तीर्थकरों के रूपमें तो यथार्थमें उनका पेसे दरवारमें उस समय सिंहासनाइइ होना नितांत उपयुक्त है कारण कि वह सच्चे पथप्रदर्शक हैं। श्रौर मर्माज्ञानमें प्रवेश करानेके लिए ऐसे ही सर्वज्ञ पणप्रदर्शकोंको आवश्यका होती है। विश्वसतः श्रीतीर्थकर भगवानसे उच कोई गुरु नहीं हो सक्ता है। कारण कि वह तो स्वयं परमात्मा हैं। श्रोर जैसा कि क्तरान शरीफकी एक आयतमें, जिसका परिचय पहिले दिया जा चुका है, लिखा है :-

"ईश्वरका वपतिसा ! ग्रोर ईश्वरसे वहकर वपिसा (शित्ता) देनेमें ग्रौर कौन विशेषज्ञ हो सक्ता है।"

में आपको समरण कराता हूं कि यह मुकाशकेका ड्रामा आध्या-स्मिक हैं (देखों पुस्तक मुकाशका श्रध्याय ४ त्रायत २) जो जीवन ( Life ) के द्रवारमें रत्रा जाता है। एक मोलेक्ट्र श्रीर स्यात् एक भविष्यकालीन तीर्थकरको आत्मिक ज्ञानमं ययार्थक्य शिद्धा प्राप्त होनेवाली है। और वह भेद जो इसको सिखाया जायगा वह उस पुस्तकमे संवंध रखता है जे। भीतर छोर पीछे-की ओर लिखी हुई है, और जिसपर सात मुहरें लगीं हुई हैं जिसका प्रत्यक्त प्रर्थ शरीरमय सत्तासे है कारण कि वह भेद-वाली पुस्तक रीहकी नली थोर उसके सात नाड़ियोंके चक हैं। वह जो एक सिंहासनाकड़ मध्यमें है वह जीवनका दिव्य प्रकाश सामान्य रूपमें है। कारण कि उसके न कोई बख्राभूपण दिखाए हैं छौर न उसके शरीरका वर्णन किया गया है। ऐसे दरवारमें पेसी गर्तों ( सुरतों ) में और इन दशाओं में धापको २४ पख-वाइंकिं २४ ग्रासनों पर जिनके श्रातिरिक्त किसी ग्रन्यके वेठने के लिए श्रन्य काई श्रासन वहां पर नहीं है, चेठे हुए विचारना है ! इसका ययार्थ वर्णन हम पहिले कर चुके हैं । वह जो मध्यमें सिंहासनाक्द्र है जिसमेंसे गर्जन, विट्युत, श्रौर शब्द निकल रहे हैं, जीवनु है। कारण कि गर्जन थ्रादि जीवनकी स्वतंत्र कियाके ं चिन्ह हैं। २४ प्राघ्यात्मिक पूर्वज २४ तीर्थेकर हैं जो प्रत्येक कालमें उत्पन्न होते हैं। इनके श्वेतवस्त्र इनके व्यक्तित्वके चिह्न हैं जिससे वह केवल जीवनसे जा सामान्य रूपमें उपस्थित है पृथकु सममे क्षा सकें। इस प्रकार वह शुद्ध भातमस्वरूप घा दिव्य जीवनमय हैं। उनके वस्त्रोंका श्वेतपन उनका सर्व प्रकारके मल और पौदुगलिक ध्रपवित्रताले पाक होना प्रगट करता है। साफ शब्दोंमें वह अपने स्वासाविक गुगोंका ही वस्त्र पहिने हैं। श्रौर इनके सोनेके ताज जिन्हें उस समुदायमें ग्रन्य कोई धारग नहीं किए है उनके परमोत्कृष्ट पदके सूचक हैं। मुस्ने विश्वास है कि बाप इस वात पर मुक्तसे सहमत होंगे कि इस समुदायमें सप्ताहों वा पखवाड़ोंके लिए कहीं स्थान नहीं है। जैमा पहिले फहा जा चुका है मि॰ प्रायज जैनधर्मसे नितान्त अपरिचित् थे जी किसी प्रकार भी उनका अगराध नहीं है। स्वयं व्याख्यान-दाता भी जे। जनममे जैन है मन् १६१३ ई० तक जैनधर्मके तस्वीं से नितान्त छेपरिचित था। इसका कारण यह है कि जैनधर्मके शास्त्र श्रंत्रेजी श्रौर हिन्दीमें श्रव हालमें इपने लगे हैं। इस कारण जा मनुष्य इन्हीं हो भाषाध्रींना जानते थे उनदो जैनधर्म के शास्त्रोंका, जो वीस दर्प हुए किसी भाषामें भी प्रकाणित नहीं हुपे थे, अध्ययन करना प्रायः असंभव था। इस कमीने अवश्य-मेव जैनी ही अपराधी हैं। जब कि प्राय धरमोंमें तीर्थेतरोंका रहेख केवल गुप्त समस्यायोंके रूपने ब्राया है और जब कि उनकी जीवन चरित्रावली येवल जैनधर्ममें ही पाई जाती हैं, तव इसमें कोई विस्मय नहीं है यदि दूरस्य श्रमरीकाका एक सत्यः खोजी जैनियोंके प्रापने शास्त्रोंको छुपापे रखनेके कारण घोखेमें

पड़ जाने। हम सब भी बेसी ही ब्रुटियां कर सके हैं। श्रौर फिर मिधोलोजी ( कथानकोंके ऋपमें धर्मतत्त्वोंका वर्णन ) वह विद्या नहीं है कि जिसकी प्रशंसा की जावे यद्यपि इसके, कथान-कोंके भावों को दूंढना इस समय नितान्त आवर्यक है जिससे कि विभिन्न धरमौंका विरोध दूर हो। उस मनुष्यके जिए जो मोत्तका इच्छुक है वैज्ञानिक (Scientific) मार्ग वतलाया गया है। इस कारण उसको इन देवी देवताओं के कथानकोंसे पक योग्य दूरी पर ही रहना उपयुक्त हैं जिससे कि वह उनकी वक गिलयों श्रोर चक्रतय मार्गो श्रोर अंधेरी भूलभुजयामें न फंस जाय । भावार्थ यह है कि पौराग्विक कथानकों ( Mythology ) वा अध्ययन एक खोजीकी दृष्टिसे करना उपगुक्त है। परन्तु मक्तिकी ह. प्रसे कभी नहीं। श्रीर सत्यखोजीको सक्तता के हेतु जीवनविद्यान (Science) से जिसके विविध सिदांत पत्यरकी मृत्तियोंके इत्रमें संसारके जीर्ण देवालयोंमें पढे मिलते हैं, परिचित होना उतना ही श्रावरयक है जितना यह है कि उन 'चित्रकारोंके लिए, जिनके हाय इन मृर्तियोंको नास्तित्वसे अस्तित्वमें लाप, हृद्यमें सहानुभृतिका भाव हो।

श्रीर श्रव में वर्तमान समयके प्रचलित विचारों पर दृष्टिपात करुंगा जिसके श्रनुसार मनुष्य नीच पशुश्रोंमेंसे उन्नति श्राप्त करके बना है। श्रीर इसने क्रमशः श्रर्थ श्रसभ्याचस्थासे बुद्धि श्रीर धर्मको प्राप्त किया है। इसके संबंधमें मुक्ते केवल इतना ही कहना है कि आपने स्वयं देखा है कि कहांतक हम जोग उनसे विशेष बुद्धिचान हैं जिनको अर्घ असम्यताको मूर्खताको समय समय पर खिल्ली उड़ानेका फैशन वर्तमानके चिद्धानोंमं प्रचलित हो गया है। आप स्वयं ही इस वातका निर्णय की जिए कि आप स्वयंस परिचित निकले अध्या प्राचीन कार्लीन मनुष्य । और यदि आप इस अर्थको निकालें कि प्राचीन कार्लोक मनुष्योंको विद्यता एवं योग्यताके विपयमें आपके विचार नितान्त असत्य ये तब अपने इस विचारको कि मनुष्य पशुओं में से और पशु प्रजीव पदार्थों में कम कमसे उन्नति प्राप्त कर वने हैं और इसी प्रकारके अन्य अमोंको त्याग दीजिए।

मेरे पास इतना समय नहीं है कि में इस विषयपर विशेष विवेचन कर सक् और न मुफे इसका विषय परिचय ही है परंतु में इतना अवश्य कहूंगा कि मनुष्यों और जीवित प्राणियों के प्रारम्भके सम्बन्धमें हमारी उपर्युक्त वर्णित सम्मित किसी दृश्य-रीय वाणी पर अवलंबित नहीं है कि जो संगोधित नहीं की जा सके। वह एक शीव्रकी स्थापित काम चलाऊ सम्मित है जो इसीप्रकारकी अन्य सम्मितयों के सहश आगामी विवेचन के चालू रखने के लिए मान ली जाती है। यह सीमा है जिसके उपरांत कमी कोई सत्य चैक्कानिक (Sceintist) नहीं बढ़ेगा। परन्तु साधारण बुद्धिवाले वाह्य लोगोंका एक समुदाय है जो ऐसे शीव्रतासे संगठित किए गए विचारोंका सत्य सिद्धांतके तीर

पर चिहा २ कर दावा किया करते हैं। प्राचीन कालके मनुर्यो की गुप्त विद्वत्ता वर्तमानके सत्यखोजियोंकी सम्मतिको जो भाज भी श्रात्माके ग्रुत विद्यानसे अपरिचित हैं, झुरलानेको पर्यान है। भाव यह है कि जो कोई मनुष्य इस वातका दावा करेगा कि वह भूतकालके मनुष्यकी समसको वुद्धिकी वाल्यावस्या प्रमाणित करे तां उसको सर्वप्रयम सस विद्वताके उस विशाल हेरका जिसको उसने अपने प्राचीनसे प्राचीन पूर्वजोंसे कथान-कोंके रूपमें विरसेमं पाया है और जिसका अर्थ वह अयतक नहीं समका है, हिसाव देना होगा कि वह कहांसे आया है ? यथार्थ यह है कि झान किसी मुख्य समयसे थ्रौर विशेषतया वर्तमान समयसे संबंधित नहीं है। प्राचीन कालके मनुष्य अपनी सादगी श्रौर उच विचारोंके कारणं हमारेखे इसके विशेष श्रधिकारी थे यंद्यपि प्राकृतिकहरसे विशुद्ध ईश्वरीय छान उस कालमें भी थोडी ही निर्वात उच्च आत्माश्रोंसे सम्बंधित रहा होगा। जो लोग इस झानके प्रकाशकी सीमाके वाहर थे उनमें जस्र सद प्रकारकी मनुष्य सिर्मालत होंगे श्रयांत् श्रसभ्योंसे लेकर सव उच कत्ताओं के मनुष्य श्रौर यह लोग अपने बुद्धिविकाश और भावोंके अनुसार प्रतिनिषि धौर निरूपग् दोनों प्रकारके कार्य करते रहे होंगे। प्राचीन कालके वहुतसे रीति रिवाज केवल असभ्यताके आरंभिक समयके जात होते हैं। परंतु यह सम्भव है कि वह किसी गुप्तरहस्यकी दुर्माण कापी हों, साथ ही यह ठीक है

कि असभ्यता भी कमसे कम उतनी ही प्राचीन है जितना कि यद्यार्थ द्वानका प्रकाश । ग्रौर विजदानकी प्रथाको सम्मे ज्ञानके भाव पहिनानेका प्रयत्न ही असभ्यों धौर मुद्दोंको मनुष्य दनानेके विचारोंको प्रकट करता है। कारण कि मनुष्य श्रौर पशुओंके वलिदानकागृहके रचयिता कभी भी सब्दे धर्मात्मा वा शाकभोजी मनुष्य न ीं हो सकते थे कारण कि उनके पश्चित्र विचार श्रौर दणपूर्ण भाव मांस एवं रक्तपातका इस प्रकार पर वर्णन करनेको कभी भी तत्पर नहीं हो 'सकते थे। हिन्दू धर्मके परिगामका वर्णन 'प्रेक्टोकल पाथ' के शेष पत्रों. ( Appendix ) में दिखलाया गया है और संभवत: ध्यौर धर्मोंका विवे-चन भी इसी ढंगपर करना होगा तो भी प्रत्येक धर्मको उसके मुख्य हालातके लिहाजमे देखना होगा। कारण कि कोई पेसे श्रचल कार्यकारी नियम निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं जो विना संशोधन हर स्थानपर कार्यमें लाए जा सर्के। मैं समफता हूं कि मेरे यह थोड़ेसे गब्द इस विपयपर उपयुक्त होंगे।

धव में धर्मका भावार्थ जिसको हम कुछ गतसप्ताहोंसे समभ रहे हैं एक पदमें आपके समझ उपस्थित कहंगा। यह पद के हैं नचीन नहीं है। यद्यपि स्यात् आपमेंसे कुछ सज्जन इससे अपितिसत हों। कारण कि यह भावार्थ मेग नहीं है सुनरां कहा जाता है कि स्वयं जीवनका है, जिसको उसने वहुत काल स्यतीत हुआ, एक समय कहा था:—

"में थाजके दिन आकाश और पृथ्वीको तुम्हारे अपर साक्षी जाता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु पर्व सुख और आताप तुम्हारे समज्ञ रक्षे हैं। श्रस्तुः तू जीवनको पसन्द कर जिससे तू श्रीर तेरी संतान दोनों डीवित रहें।"

(किताव इस्तिसना इन्जील अध्याय ३० आयत १६)।
इसरे शब्दोंमें "जीवन इत्वर है धौर वह में हूं।" धर्मका
वाचवर्ड (पिहचान) है,। धौर धाप विश्वमत: मार्ग प्रष्ट नहीं
होंगे यदि धाप हर प्रकारसे ध्रपने ही जीवनमें अपना घर वनाने
का प्रयत्न करें जो धापका यधार्थ कर्नव्य है। धौर ध्रव इसके
पूर्व कि हम एक दूमरेसे विदा होंवें हमको जीवनसे प्रेम
व द्या व वैराग्वंक आध्यात्मिक वरोंके लिए मिल कर प्रार्थना
करनी चाहिए-धौर प्रत्येक जीवित प्राणीको चाहे वह धाज
जीवित प्राणियोमें कितना ही नीचतम क्यों न हो, ग्रांतिका
संदेशा सुनाना चाहिए । निस्नतिखित किवता जो वाबू ग्रुगलकिशोर साहव सम्पादक जैनहितपीकी रचना है, इस ध्रवसरके
लिए निनान्त उपयुक्त है धौर उनकी ध्रनुमतिसे यहां उद्युत
की जाती है:—
(१)

जिसने रागद्वेपकामादिक जीते, सव जग जान लिया, सव जीवोंको मोज्ञमार्गका निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध, बीर जिन, हरि, हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो,

### (२)

विषयोंकी ग्राशा नहीं जिनके, साम्य-भाव धन रखते हैं, निज-परके हित-साधनमें जो निशदिन तत्पर रहते हैं। खार्थत्यागकी कठिन तपस्या विना खेद जो करते हैं, पेसे शानी साधु जगतके दुखसमृहको हरते हैं॥

## ( ₹ )

रहे सदा मत्संग उन्हींका, ध्यान उन्हींका नित्य रहे, उनशी जैसी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्त ग्हे। नहीं सताऊँ किसी जीवको. मृष्ठ कभी नहिं कहा करूँ, परधन-चित्ता पर न लुभाऊँ, संतोपासृत पिया करूँ॥

#### (8)

अहंकारका भाव न रक्षूंत. नहीं किसी पर कोघ करूँ, देख दूसरोंकी बढ़तीको कभा न ईप्न-भाव घरूँ। रहे भावना पेसी मेरी. सग्त-मत्य-ज्यवहार करूँ, यने बहाँतक इस जीवनमें औरोंका उपकार एकं॥

#### (4)

मेंत्रीमाव जगतमें मेरा सव जीवेंसि नित्य रहे, दीन-इसी जीवोंपर मेरे उरसे करुणाखीत वहे। दुर्जन-क्रूर-कुमार्गरतों पर सोम नहीं मुक्तको खावे, साम्यभाव रक्खूं में उन पर, ऐसी परिणति हो जावे॥

ŧ

{

3

7

# / (長)

गुणीजनोंको देख हृद्यमें मेरे प्रेम उमड़ प्रावे, बने जहाँतक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाये। होऊं नहीं कृतज्ञ कभी में. द्रोह न मेरे उर प्रावे, गुण-प्रहणका माव रहे ित, दृष्टि न दोयों पर जाये॥

### (e)

कोई बुरा कहो या अच्छा, लह्मी आवे या जाहे, जालों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही या जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्यायमार्गसे मेरा कभी न पद हिगने पावे॥

#### ( < )

होकर सुखमें मझ न फूने. दुखमें कभी न घवरावं, पर्वत-नदी-रमणान-भयानक अटटीसे नहिं भय खावे। रहे श्रडोल-श्रकंप निरन्तर, यह मन दृढतर वन जावे, इप्रवियोग-अनिप्योगमें सहनशीलता दिखलावे॥

#### ( E )

सुखी रहें सब लीव जगतके, कोई कभी न वदरावे, वर-पाप-अभिमान होड़ जग नित्य नये मङ्गल गाये। चर घर चर्चा रहे धर्मकी, दुण्हत दुष्कर हो जावें, खान-चरित उन्नत कर प्रपना मनुज-जनमकन सब पावें॥

# ( 20 ) 5

र्धति-भीति व्यापे नहिं जगमें चृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजाका किया करे। रोग-मरी-दुर्भिन्न न फैले, प्रजा शांतिसे जिया करे, परम श्रहिंसा-धर्म जगतमें, फेल सर्वदित किया करे॥

# ( ११ )

फैले प्रेम परस्पर जगमें, मोह दूर पर गहा करे, अप्रिय-फटुक-कठोर शब्द नहिं कोई मुखसे कहा करे। बनकर सब 'युग-बीर' हृदयसे देगोन्नतिरत रहा करें, वस्तुस्वस्प विचार खुशीसे सब दुख-संकट सहा करें॥

> क्षुञ्ञान २००० २२ २००० २००० २००० २००० ४ द्रे इति असहमत—संगम समास । क्रु ष्ट्रस्ट विकास समास । क्रु